# सुख समाचार।

बिह्या कागज का दाम कुछ घट जाने से लीग ने विशेष । संस्कण वाली जिल्ह का वार्षिक शुल्क ६) ६० के स्थान पर ४) ६० कर दिया है, श्रर्थात् १) ६० घटा दिया है। जा सज्जन वर्तमान वर्ष का ६) ६० पेशगी शुल्क दे चुके हैं, वे १) ६० वापिस लेने के पूर्ण श्रिष्ठकारी हैं। यदि वे उस रुपया से लीग की कोई पुस्तक मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, या जिस रीति से श्रपना एक रुपया वापिस लेना चाहें ले सकते हैं।

<sub>मंत्री</sub> श्री रामतीर्थ पव्लिकेशन लीग

के॰ सी॰ बनर्जी के प्रवन्ध से ऐंग्लो-भोरियन्टअ प्रेस, लखनऊ. में छपी - १९२२

# New Publications

(In Excrisa)

(1) Some Rare Jewels from Gita

The Practical Gita

m

NARAYANA SWAROOP, B. A. L. T.

Pocket Edition]

7

[Page Ahout 200.

Peter-Popular Edition As, 4 ]

[Royal Edition As. 8

(2) Nur-i-Zindgi

(In Unou)

AN EXCELLENT AND WONDERFUL WORK ON VEDANTA WITH EASIEST POSSIBLE STYLE AND MOST COMPREHENSIBLE IN THOUGHT.

#### BY PANDIT NIRMAL CHANDRAJI.

Price Re. One only.

Apply to :-

. . MANAGER,

THE RAMA TIRTHA PUBLICATION LEAGUE,

Aminobad Park, LUOKNOW.

## निवेदन ।

ईश्वर का अन्यवाद है कि श्रापनी प्रतिज्ञानुसार श्राप की सेवा में १४ वां भाग शीव भेजने में हम सफल हुए हैं। विदेश कागज का दाम थोड़ा घट जाने से लीग ने विशेष संस्करण वाली जिल्ह का शुलक ?) कि कम करिदया है, पर घटिया (देशी) कागज का दाम श्रमी नहीं घटा श्रीर न स्टराईक के कारण माल ही मारकट में मिलता है, इसलिये वैसा कागज नहीं मिल सका जैसा कि १३ वां मागमें लगा है, श्रीर न श्रागे मिलने की कोई सम्भावना है।

इस कार्यालय में दो पुस्तकें नई श्राई हैं, जो विषय श्रोर लेखनी के लिहाज़ से श्रपूर्व हैं। इन का विज्ञापन इस पृष्ठ की पुश्त पर हे दिया गया है। उर्दू श्रोर श्रंग्रेजी भाषा के जाता इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें।

मैनेजर

#### विषयानुऋम

| विपय           | पृष्ठ |
|----------------|-------|
| भारत का भविष्य | १     |
| जीवित कौंन है  | ર્શ્  |
| श्रहैत :       | , दब  |
| रामं 🕝 🕖       | १४१   |

### थी स्वामी राम तीर्थ।



्संन्यास श्राथमका दूसरा चित्र जो तस्वनुस १६०२ में लिया गया।



# स्वामी रामतीर्थ।

*তা*ক্তন (

### भारत का भविष्य।

一:\*|○\*:--

(स्वर्गवासी रायवहाद्धर लाका वैजनाथ द्वारा लिखित "हिन्दुधर्म प्राचीन व अत्रीचीन"—'Hindnism, Ancient and Modern'—नामक प्रथ में स्वामी राम की लिखी हुई प्रस्तावना )

ज्ञाम श्रव भारतवर्ष के भविष्य सम्बन्ध में जो कि श्राशा-जनक श्रीर उज्जवल दिखाई देता है कुछ शब्द कहेगा।

संसार में प्रत्येक वस्तु की गति तालवद्ध है, श्रौर सारी

सृष्टिकाल-चक्र (सामयिक-चक्र-क्रम, law of periodicity)

के नियम के श्रधीन है। इसी नियम के श्रवसार विभृति

के सूर्य व नस्त्रत्र को भी घूमना चाहिये। एक समय था

जव कि भारत वर्ष में ज्ञान श्रौर वैभव का भास्कर मध्याकाश

पर प्रकाशमान था। पतहासिक दृष्टि से देखा जाय तो

श्राकाश मण्डल के श्रन्य नत्त्रों की तरह यह स्र्य भी धीर २ पश्चिम की श्रोर बढ़ता हुआ चला। पहले वह ईरान, इसीरिया श्रादि देशों से होता हुआ पश्चिम की श्रोर बढ़ा। मिश्र देश को इस की मध्यान्ह किरणें देखने का सौमान्य प्राप्त हुआ। इस के बाद यूनान की बारी श्राई। तत्पश्चात् रोम को इसी के मध्यान्ह तेज की भोगने का श्रानन्द मिला। फिर इस के बाद जर्मनी, फान्स श्रीर स्पेन की जागृति इसी के प्रकाश से हुई।

श्रन्त में इसी वैभव-सूर्व की चका चौंध करने वाली किरगें। इंग्लैंड के भाग में श्राई। ये लो! सूर्य्य परिचम की श्रोर श्रौर वढ़ा श्रौर श्रमरीका को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। संयुक्त देश ( अमरीका ) में भी वह अपने नियमानुसार पूर्व की स्रोर सर्थात् न्युयार्क ( New york ) से चल कर पश्चिम की श्रोर बहुते २ केलीफोरनियां ( California ) तक पहुँचा। जंब भारत वर्ष में (वैमव-सूर्य के चढ़ने से ) दिन था, तब श्रमरीका की कोई नहीं जानता था। श्रव जब कि श्रमरीका में दिन है तो दरिद्रता श्रोर पीड़ा की रात्रि भारत वर्ष पर छा रही है। किन्तु नहीं, विभृति का सूर्य शांति-महासागर ( pacific ocean ) से भी गुजरता दिखाई दे रहा है। श्रीर जापान सर्वशिरोमणि राष्ट्रीं की श्रेणी में श्राने लगा है। यदि प्राकृत नियम विश्वासनीय श्रीर सन्य हैं, तो ज्ञान व विभूति का सूर्य श्रपना चक (प्रदत्त्त्ला) श्रवश्य पूर्ण करेगा, श्रोर भारत वर्ष पर एक वार द्विगुण कांति से दीप्तवान होगा। तथास्त 12

े भारत वर्ष का प्राचीन इतिहास देखेन से हमें जान पड़ता है कि श्रन्य देशों की दशा के समान भारत वर्ष में भी रॉबिं

( अज्ञान च दरिद्वता रूपी अन्धकार ) का भीतरी मुख्य कारण संकुचता [परिच्छिन्नता] के श्रांतिरिक्ष कुछ नहीं ; श्रर्थात "इस कमरे [ भारत वर्ष ] में कैसा शोभायमान व सुहावना उजाला है, श्रोह ! यह मेरा है ! मेरा है !! केवल में ही इस का स्वामी बना रहुं", ऐसे कहते हुये हमने निस्संदेह परदीं को गिरा दिया और दरवाजे तथा खिड़कियां वंद कर दीं। श्रीर भारत के उजाले की केवल श्रपना बनाने की चेएा में हम ने [भारत में ] श्रंधकार उत्पन्न कर लिया। न ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष का पदापाती है और न विभृति ही स्थान बद्ध है। पकता [ तत्वमसि ] के अनुभव रूपी ईश्वरीय तत्त्व को हम अपने आचरणों में लाना छोड़ बैठे, और इस प्रकार परस्पर विभक्त श्रीर दुर्वल होगये। वड़ा भारी पाप जो [हिन्दुजाति के] नेताश्रों ने किया वह यह था कि अपनी सन्तान श्रन्त्यज जातियों के साथ श्रपने स्वार्थन्त्याग रूपी कर्त्तव्यों की श्रेपेचा श्रपने स्वार्थपरता रूपी श्रीधकारों पर ही उन्होंने विशेष दृष्टि रक्खी । श्रस्तु, जो होना था, वह होचुका, इसी श्रवस्था के बदलने की श्रावश्यकता के कारण समय का रंग वदलता जा रहा है, श्रौर श्राशाजनक शकुन दिखाई दे रहे हैं। इस में संदेह नहीं, जो खूब सोते हैं, वे खूब जागते भी हैं। भारत वर्ष बहुत काल तक सोता रहा। निस्संदेह, यद्यपि श्रीमे २ श्रालस्य ट्रटता जा रहा है। श्रीर पूर्ण निश्चय के साथ, ्यद्यपि श्रीरे २ यह पुराण-प्रियता [ नव-विद्विपता, Conservatism] परिवार्तित परिस्थिति को श्रंगीकार करने में उदारता दर्शा रही है।

प्रगति का नियम (Principle of progress) वाह्य रूप श्रीर किया में तो विभिन्नता श्रीर भीतरी स्वरूप व भाव में पूर्ण पकता चाहता है। हिन्दुस्रॉ की वर्ण-व्यवस्था का कारण तो राष्ट्रीय प्रगति व विकास था जिस से कार्य श्रौर व्यवहार का संगठित विभाग और इदय तथा भाव का पूर्ण मिलाप स्पष्ट होता था।परन्तु समय के प्रभाव से भीतरी तत्त्व [मिलाप] की श्रेपेत्ता वाहरी वातों [ विभाग ] पर लोगों की दृष्टि श्रिधिक होने लगी जिस से स्वाभाविक फ्रम वदल गया, प्रगति वा उत्क्रान्ति के स्थान पर श्रवगति वा श्रवकान्ति ने डेरा जमाया, श्रीर श्रन्त में प्रेम तत्व-का विमाग श्रीर व्यवहार का मिलाप होगया, अर्थात् एक वर्ण के लोगों ने दूसरे वर्ण के ब्यवहार [ कर्म वा वृत्ति ] को गृहण कर लिया, तिसपर प्राचीन जाति भेद ने हदयों को पहिले से भी अधिक फाड़ डाला। देह वा चर्म-दिण्ट [ अर्थात् जातीय पत्तपात ] के अधिक वढ़ जाने से शुद्धस्वरूप (श्रातमा वा ईश्वर) इन क्र्यामंगुर नाम रूप उपाधियों के गढ़े में लुप्त होगया।श्रुति [ग्रातमा-सम्बन्धी वैदिक क्षांन ] वास्तव में निर्जीव कर दी गई, श्रौर स्मृति [ प्राचीन रीति सम्बन्धी धर्म शास्त्र ] एक श्रत्याचारी की संस्था बना 'दी गई। इस प्रकार स्मृति श्रुति के ऊपर हावी होगई। किसी ने कहा है कि व्याकरण भाषा का श्मशान है (Grammer is the grave of language)। यह ठीक है कि यूंही आप भाषा को श्रवल श्रौर सुरचित वनाने का प्रयत्न कीजिये, वहीं भाषा तत्काल निर्जीव होजायगी। ठीक इसी प्रकार, नियमों, रीतियों और कर्म काएड की दृढ़ श्रचलता राष्ट्र का सत्त्व, भन्नण करलेती है। कुछ काल तक तो ये नियम और शासन उपयोगी होते हैं, जैसे कि वीज या दाने की रज्ञा श्रीर स्थिति के लिये उस के ऊपर का छिलका उपयोगी होता है; परन्तु कुछ काल के बाद उन में यदि परिवर्तन न हो, तो वे उन्नात्त के प्रतिबंधक हो जाते हैं। प्रिय देश-भाइयो ! याद राखिये, ये

स्मृतियां श्रोर शासन श्राप के लिये हैं, श्राप उनके लिये नहीं। स्वंत्र नित्यश्रुति का प्रचार कीजिये, किन्तु स्मृति को समय की श्रावश्यकता के श्रनुसार बना लीजिये। स्मृति पर तुम्हारा पैतृक श्रिष्ठकार (heritage) हो, न कि स्मृति का तुम पर। भारत वर्ष में नदीपात्र (beds of rivers) बदल गये, हिम-रेखा (Snowlines) स्थान-च्युत हो गई, जंगलों के स्थान पर खेत बन गये, देश [भारत भूमि] का रूप भी बदल गया, राज्यपद्धति बदल गई, भाषा बदल गई, देशवासियों के वर्ण [रंग] बदल गये, तिस पर भी इस त्रण्मंगुर श्रोर श्रस्थिर जगत में श्राप प्राचीन रीति-रवाज को स्थिर करने के यत्न में लोगे हुए हैं, जो श्राज कल बस्तुतः निस्सार हैं। उस प्राणी की दशा वास्तव में शोचनीय है कि जो श्रागे को चलना चाहता है परन्तु देखता निरन्तर पींछे को है। ऐसा मनुष्य पग पग पर निःसन्देह ठोकर खाता है।

वंश-परम्परा [heredity] श्रीर कालानुक्ल-वर्तन [adaptation] के नियमों पर जीवन का विकास निर्भर है। वंश-परम्परा के नियम का पश्चर्य में साम्राज्य है। एरन्तु कालानुकूल-वर्तन या शिला का मनुष्ययोनि में साम्राज्य है जिस के कारण मनुष्य पश्चर्यों व वनस्पति से विलक्तित है। एक सुन्दर छोटा सा वालक नन्हें पिल्ले [puppy] के समान श्रञ्जान श्रीर मृढ़ होता है; नहीं, नहीं, पिल्ला या तोते का वच्चा मनुष्य के वालक से प्रायः श्रिधक ज्ञान रखता है। किन्तु श्रन्तर इस में यह है कि पिल्ला या तोते का वच्चा तो जन्मते ही वंश-परम्परा के नियमानुसार श्रावश्यक ज्ञान श्रपने माता पिता से पा लेता है, परन्तु मनुष्य का वालक कालानुक्ल-वर्तन वा शिला द्वारा समस्त संसार श्रपने श्रधीन कर सकता है।

मेरे प्यारे हिन्दुभाइयों । परिवर्तन या कालानुकूल चर्तन के नियम से द्वेप करके और प्राचीन रीति रिवाज तथा वंश-परम्परा के नियमों पर ज़ोर देने से, ईश्वर के वास्त, अपने आप को मनुष्यत्व [मानवी पद] से नीचे मत गिरने दो।

तुम इस देश श्रीर काल में रहते हो। तुम भारत वर्ष के श्राचीन श्रूपियों की सन्तान हो, किन्तु तुम श्रय उन के युग [समय] में नहीं रहते हो, क्या यह ठीक है? तुम्हें श्रय इञ्जिन, जहाज श्रीर तारघर इत्यादि से वास्ता पड़ा है; तुम श्रव वर्तमान संसार से श्रपने को पृथक नहीं कर सकते; तुम्हारा भगड़ा [मुकावला] वीसवीं शतावदी के योरूप श्रीर श्रमरीका के शास्त्रज्ञ, शिल्पक्ष श्रीर कारीगरों के साथ है; तुम इस मुकावले से नहीं वच सकते। श्रीर यदि तुम विचार पृवंक ध्यान दोंगे तो नुम्हें पता लग जायगा कि जवतक समय की परिवर्तित परिस्तिथि में तुम श्रपने को रहने योग्य नहीं वना लेते, तो तुम्हारा इस संसार से नामो निश्नां मिट जायगा। यदि, तुम नृतन प्रकाश को श्रपनोन में उद्यत श्रीर प्रसन्न नहीं, बो प्रकाश कि श्रापही की भूमि का वास्तव में पुराना प्रकाश है, तो जाश्रो श्रपने पूर्वजों के साथ पित्रलोक में वास करो। यहां क्यों ठहरे हुये हो है जाइये, नमस्कार।

राम का यह प्रयोजन नहीं है कि श्राप का राष्ट्रीयत्व सय नष्ट हो जाय। पौधा वाहर से जल, वायु, खाद श्रीर मिट्टी सोख लेता है, तो इस से क्या वह वायु, जल श्रीर पृथिवी में वदल जाता है ! कभी नहीं। इसी प्रकार श्रापको भी वाह्य वस्तुएं श्रहण कर उन्हें श्रपनाते हुये श्रपनी उन्नति श्रीर विकास करना चाहिये, परन्तु श्रुति की वास्तविक श्रवस्था का संचार श्रापक हृदय व नस नाड़ी में सर्वदा होते रहना चाहिये।

शिका का उद्देश्य यह होना चाहिये कि उस के द्वारा हम अपने देश के समस्त साधनी वा सामग्री का सदुवयोग कर सकें। उचित शिक्ता लोगों को इस योग्य बना देती है कि वे इस के द्वारा पृथिवी को बहुफलप्रद [ उर्वर, fertile ], खानों को धनोत्पादक [ लाभपूणें ], ब्योपार को समृद्ध, शरीरों को उद्योगी, मनों को अपूर्वरचक (स्वतः कलपक), हदयों को श्रद्ध पवित्र, कलाकौशल को विस्तृत श्रीर राष्ट्र को समिलित [संघर्वावत, कलाकौशल को विस्तृत श्रीर राष्ट्र को समिलित [संघर्वावत, कलाकौशल को विस्तृत श्रीर राष्ट्र को समिलित [संघर्वावत, प्राचीन के लिये वर्ष वर्ष शास्त्रों के प्रमाण देने की योग्यता, प्राचीन अन्यों के त्रचां के श्राराय को मोद तोह करने का व्यर्थ [मूर्खता पूर्ण ] छिट्टान्वपण, जीवन भर वर्ताव में न श्राने वाले विपयों का श्राप्यन, इस का नाम शिक्ता नहीं है। व्यवहार में न लाने वाले शान का मस्तिष्क में भर लेना [ वा ठोस लेना ] श्राध्यात्मिक वद्धकोप्ट [constipation, कब्ज़] श्रथवा मानसिक श्रजीणे है।

यह बात सन्तोप जनक है कि ऊपरी उत्साह-भंग श्रौर, उत्र किन्तु निर्जाय विरोधों के होते हुए भी धीर-धीर किन्तु निर्चय पूर्वक हिन्दु भाई उचित शिक्षा पा रहे श्रौर श्रावश्यक कालानुकुल, वर्तन adaptation भी दर्शा रहेहें। पुराने वा प्राचीन समयों के सामाजिक बन्धन धीरे-धीर ढीले पड़ते जारेहे हैं। श्रौर वर्ण-ज्यवस्था दिन प्रतिदिन श्रपनी श्रसली स्थिति पर श्रा रही है। पाश्चात्य विद्यान शास्त्र का तिरस्कार करने के स्थान पर हिन्दु श्राज उसे श्रपनी बहा विद्या श्रिति का भारी सहकारी समकते हुए उस का सत्कार कर रहे हैं। हिन्दु श्रों के विवाह के सम्बन्ध में, भिन्त २ जातियां प्रायः

कट्टर सनातनधर्मी और विद्वान परिडतों के आधिपत्य में विवाह में आयु की अवधि वढ़ाने वाले नियामों का विधान कर रही हैं। और कभी कभी भिन्न भिन्न जातियों में एक दूसरे के अनुकूल विवाह को चुपके से स्वीकार भी कर लेतीहैं।

ू प्रत्यंत्र में भोजन का प्रश्न हिन्दुश्रों में इतना अनुचित विस्तार एकड़ गया है कि कुछ एक ने हमारे धर्म को केवल चौका धर्म (kitchen religion) की उपाधि दे दी है। परन्तु इस संस्वन्ध्र में इतना कोलाहल मचने पर भी हमारी शक्ति अनुचित श्रोर वह रही है श्रीर अत्यन्त व्यर्थ जा रही है। शास्त्री रीति से हमने कभी ऐसी विवेचना नहीं की कि हमें क्या और कैसे आहार करना चाहिये। जैसा श्राप का श्राहार होगा वैसा श्राप का विचार श्रोर श्राचार होजायगा। जो वस्तु कि मशीन में न डाली गई हो वह श्राप मशीन से प्राप्त कैसे कर सकते हैं। जो मनुष्य पहों (स्नायु) श्रीर मस्तिष्क को पुष्ट करने वाला आहार नहीं खाते, उनसे शारीरिक और मानसिक (मस्तिष्क सम्बन्धी) काम की श्राशा करना निचान्त मुखेता है। भाजी, तरकारी, श्रनाज श्रीर फलों में से हम आसानी से ऐसी अचित वस्तुएँ चुन सकते हैं कि जिन से मानिसक तथा शारीरिक शक्ति सुरीहात रखने के लिये यथेप्ट नाईट्रेट(यवसार,nitrates श्रौर फासफेट phosphates) मिल संके। क्या यह खेद की यात नहीं कि हम घी को इतना महत्व देते हैं जविक उस में दिमाग श्रौर पहीं को बनाने का कोई श्रंश नहीं, श्रीर जी को तुच्छ समभते हैं जो कि विद्यार्थियों के लिये अत्यन्त उत्तम श्राहार है ? मिर्च, मसाला तथा श्रीपधिया हमारे शरीर यन्त्र को घड़ वड़ में डाल देती हैं, हमारे स्वामाविक स्वाद को बदल देती हैं, श्रोर सर्वप्रकार

की दुर्वलता, वीमारी (रोग) तथा मृत्यु को बुला लेती हैं।
मक्खन, चीनी श्रीर नशास्ता (starch) जैसे कारवीनट्स पदार्थ
(corbonates) जो केवल फेफड़ों के लिये ईंघन का काम
देते हैं किन्तु पहों श्रीर दिमाग को किसी प्रकार से पुष्टि नहीं
देते हैं, उनको सब से श्रिधिक महत्व दिया जाता है। श्रीर
इस का परिणाम यह होता है कि श्रालस्य, निद्रान्तन्द्रा श्रीर
थकावट का रहना श्रिनिवार्य हो जाता है। ज्ञान (विज्ञानशास्त्र, विद्या) हमारे भोजन के विषय पथ दर्शक होना चाहिये

भारतवर्ष के साधू इस देश के लिये एक श्रद्भुत श्रीर श्रद्धितीय दृश्य है। जिस प्रकार तलैया के पानी पर हरी काई जम जाती है, वैसे भारत वर्ष में साधु फैले हुए हैं। इस समय ये पूरे वावन लाख की संख्या में हैं। इन में से कुछ साधु तो निःसन्देह सुन्दर कमल हैं जो तलैया वा सरोवर की शोभा वढ़ा रहे हैं, किन्तु श्रधिक श्रंश इन में रोगोत्पादक काई रूपी मल है। जरा जल को वहने दीजिये, मनुष्यों में जीवन संचार होने दीजिये, काई रूपी मल शीघ वह जायगा। ये साधु भार-तवर्पीय इतिहास के गत अवनत काल के स्वाभाविक परिन गाम हैं। परन्तु श्राज कल सुधार का साधारण प्रभाव जितना गृहस्थियों के स्वभाव व रुचियों को वदल रहा है, उतना साधुत्रों में भी परिवर्तन पैदा कर रहा है। श्रव पेसे साधु उत्पन्न हो रहे हैं कि जो राष्ट्रीय वृत्त पर जींक श्रीर श्राकाश-वेल ( प्राणनाशक ) वने रहने के स्थान पर मन श्रौर शरीर से यि श्रिधिक नहीं तो इस वृत्त की खाद बनने के इच्छुक हैं। मेहनत वा मजदूरी के आदर का भाव तथा निष्काम कर्म का धर्म जो श्राजतक लाखों गीतासक्षों का जुवानी जमा-खर्च था, त्रव भगवान् कृष्ण की भूमि में लाचार थोड़ा व वहुतः वर्ताव में श्राता श्रनुभव हो रहा है।

योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धर्नजय । सिद्ध्यसिद्ध्योः समोभूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ २. ४८ श्रर्थः—हे श्रर्जुन ! योग में स्थित हुआ, कर्मसंग कात्याग कर और सिद्धि श्रसिद्धि में सम होकर तृ कर्मो को कर । यह समता ही योग कहलाती है ।

"And live in action! Labour;
Make thine acts thy piety;
Casting all self aside;
Contemning gain and merit;
Equable in good or evil;

Equability is yoga, is piety!" (Gita. 2.48)

कुछ साधु श्रीर गृहस्थों में प्रवल भिक्त श्रीर तीव्र विवेक दिखाई पड़ता है । श्रीर जिस किसी को भारतवर्ष की वाह्याभ्यान्तर तथा प्राचीन व श्रवींचीन स्थिति विदित है, वह यह सुगमता से, भान कर सकता है कि व्यावहारिक वेदान्त श्रथवा भिक्त पूर्वक कर्मशुक्त संन्यास ही शिक्तित भारतवर्ष का भावी धर्म होगा।

व्यावहारिक वेदान्त

या

मक्ति प्रवेक कर्मयुक्त संन्यास।

सच्ची भिक्त और सच्चे ज्ञान से सत्यकर्म पृथक नहीं हो, सकता। हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म, भाव छौर विचार की श्रुति-धर्म [ज्यावहारिक वेदान्त] एक यज्ञ [देवताओं के प्रति आहुति] बना देता है।

वेदान्त की परिमापा में देव का श्रर्थ मिन्न २ इन्द्रियों की

प्राण और प्रकाश देने वाली शक्ति है; और किसी एक इन्द्रिय के देवता से श्रभिप्राय ब्रह्माएड की समस्टि इदिय है, जैसे श्राध्यात्मिक श्रीर श्राधिदैविक । चलुदैवता सव प्राणियों की चजु है, जो श्रादित्य कहलाता है, श्रौर जिसका चिन्ह ( मुर्ति ) म्ब्रह्माएड का नेत्र अर्थात् भौतिक सूर्य है। हस्तेन्द्रिय का देवता सब हाथों की शक्ति है, जो इन्द्र कहलाती है। पाद-देवता सब पात्रों, भी शक्ति है, जिसे विष्णु कहते हैं। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के विषय में समिभये। इस तरह देवयह से ठीक र श्रभिप्राय श्रपनी व्यप्टि इन्द्रियों को ब्रह्माएड की समप्टि इन्द्रियों में श्रर्पण करना है। इन्द्र देवता को श्राहुति देने से तात्पर्य इस भृमि पर समस्त हाथाँ के हित में श्रपना व्यप्टि हाथ श्रपेण करना है, अर्थात् देश के सब हाथों के हित में काम करना इन्द्र-देव-यज्ञ है । श्रादित्य देवता को श्राहुति देने से श्रमिप्राय ब्रह्माएड के सब नेत्रों में ईश्वर का श्रस्तित्व भान करना है, श्रर्थात् सव नेत्रों का सम्मान श्रोर श्रादर करनाः श्रपेन श्रनु-चित व्यवहार से किसी की दान्ट को क्रुपित नं करना; विलक जिस किसी की भी दृष्टि श्रपने पर पड़े, उसे प्रसन्नता ( कृपाद्यप्टि ), श्राशीर्वाद , श्रीर प्रेम से पेश श्राना; श्रपनी व्यप्टि नेत्र-इन्द्रिय को ब्रह्माएड की समिष्ट नेत्र-इन्द्रिय के तर्ई ऐसी श्रत्यन्त प्रीति वा भक्ति से श्रपण करना कि परिन्जिन्न श्रहंकार का श्रधिकार नितान्त ज़ुप्त होजाय श्रौर समिष्ट नेत्र ( श्रादित्य ) स्वयं श्राप के नेत्रों द्वारा ही भासमान होने क्षिगः यह श्रादित्यन्देवं यज्ञ है। वृहस्पति देवता को श्राहुति देने से अभिप्राय अपनी व्यप्टि बुद्धि को देश की समिष्ट बुद्धि के श्रर्पण करना है, श्रथवा देश की भलाई में इस प्रकार चिन्तन करना है कि जिस से हम में श्रौर हमारे देश निवा-सियों में कोई अन्तर न रहे, और देश के कल्याण में

श्रेपना फल्याण तथा देश के श्रानन्द में श्रपना श्रानन्द भान होने लेग।

संत्तेपतः यह से श्रिभियाय अपने आप को ठीक अपना पड़ोसी, अपने आप को समस्त से अमेद तथा सब का आतम स्वरूप होने में अपने तुच्छ अहंकार का नाश अनुभव करते ' हुए उस की कार्य में परिखत करना है। यही है स्वार्थता का स्ती पर चढ़ना, और यही है समष्टि आतमा का पुनरुत्थान। इसका एक अंग (क्प) साधार्यकाः भिक्त और दूसरा श्रंग (क्प) आन कहलाता है। कै कै

Take my life and let it be. Humbly offered, All, to Thee.

Take my hands and let them be Working, serving Thee, yea! Thee.

Take my heart and let it be. Full saturated, Lord, with Thee.

Take my eyes and let them be. Intoxicated, God, with Thee.

Take this mind and let it be.

'All day long a shrine for Thee

१—मम सर्वस स्वीकारहु, हे छुपानिधान !
श्र्पेंहुँ दोउ कर जोरे, में श्री भगवान !

२—स्वीकारह हाथन को, हे श्री महराज ! तव सेवा के कारण, में श्रणों श्राज !

३—इदय मोर स्वीकारह, हे श्रति निष्काम ! तव मुरति हिय भासे, सब मुख की धाम ! ४—नयन मोरं स्वीकारह, हे श्री जगदीश!

भिक्त-धुंघ हैं जायें, में नावों शीश!

४—चित्त मोरं स्वीकारह, तुम श्रहो सुजान!

मंदिर होय तुम्हारों; कहु हेतु न श्रान!

६—श्रस न रहे कहु मोपै, जो होवे मोर;

फुरै मोरं सब तुममं, नहिं दूसर ठोर!

यह उक्त समर्पण पूर्णता पर पहुंचेन के पश्चात् "तत्त्वमित" (वह ब्रह्म तृ ही है ) इस महा वाक्य का श्रानन्द-मय स्वरूप श्रनुभव होता है ।

श्राप स्वदेशानुरागी वा स्वदेशभक्ष हुश्रा चाहते हें? त्तव अपने आप को देश तथा देश वन्धुओं के प्रेम में एकताल [अभेद ] करो, उनके साथ अपनी पकता अनुभव करो। श्रापकी यह परिच्छिन व्यक्ति की छाया भी श्राप में श्रीर श्राप के देश वन्धुओं में एक पतला काच का पर्दा तक न होने पाय। श्रपने प्राणों को स्वदेश-हित में श्रर्पण करते हुए श्राप एक सच्चा श्राध्यात्मिक योद्धा वनिये। चुद्र श्रहंकार के त्याग से स्वयं समस्त देश रूप होने पर आप के मन में जो विचार उत्पन्न होगा, यह आप काही नहीं किन्तु सारे देश का होगा। तुम चला, देश तुम्हारे साथ चलेगा। तुम चित्त में स्वास्थ्य का ख्याल करो, श्राप के देशवन्धु स्वस्थ होजायंगे। श्राप का े वल उनके नस नाड़ी में घड़कने लंगेगा। श्रोह, मुभे निश्चय करने दीजिये, कि "मैं भारत वर्ष, समस्त भारत वर्ष हूं। भारत भूमि मेरा अपना शरीर है। कन्याकुमारी मेरा पाओं है। हिमाचल मेरा शिर है। मेरे वालों से श्री गंगा जी वहती हैं। मेरे शिर से सिन्धु श्रौर ब्रह्मपुत्र (नद् ) निकलते हैं। विन्ध्या-

चल मेरी कमर के गिर्द कमरवन्द है। कोरूमएडल मेरी दिहनी थ्रौर मालावार मेरी वार्यी जंवा (टांग) है। में समस्त भारत वर्ष हैं। इस की पूर्व थ्रौर पश्चिम दिशाएं मेरी दोनों भुजाएं हैं, श्रौर में उन भुजाथ्रों को मनुष्य जाति को श्रालंगन करने के लिये सीथा फैलाता हूं। थ्राहा, मेरे शरीर का पेसा ढांचा (वा श्राकार) है। यह सीधा खड़ा है थ्रौर अनन्त श्राकाश की श्रोर दिन्द दौड़ा रहा है। परन्त मेरी वास्तविक श्रात्मा सारे भारतवर्ष की श्रात्मा है। जब में चलता हूं तो श्रनुभव करता हूं कि यह सारा भारतवर्ष चल रहा है। जब में वोलता हूं तो मं भान करता हूं कि यह भारतवर्ष वोल रहा है। जब में श्वास लेता हूं, तो महसूस करता हूं कि यह भारत वर्ष श्वास ले रहा है। में भारतवर्ष हूं, में शिव हूं."। स्वदेश मिक्क का यह श्रित उच्च श्रनुभव है। श्रौर यही व्यावहारिक वेदान्त है।

الله الله الله

### अजीवित कौन है ?

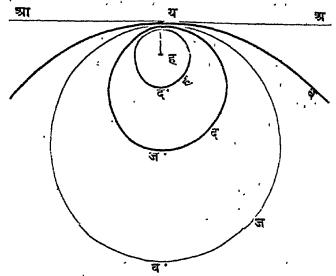

आपत्तिकारक — यह भूल अलैयाँ क्यों वना रक्ती हैं ? ये एच पेच वाले घेरे किसको फँसाने के लिये हैं ? विचित्र चक्करों में डाला चाहते हो ?

\*यह उर्दू लेख दूसरा है जो गृहस्थाश्रम के समय सन १९०० में स्वासी राम जी की लेखनीसे निकला था और उर्दू मासिक पत्र (रिसाला अलिफ) के दूसरे नम्बर में प्रकाशित हुआ था। यद्यपि इस लेख का विपय वहीं है जिस पर स्वामी राम का अमरीका में आत्मविकास (Expansion of Solf) के नाम तले ज्याख्यान हुआ था, और जो अन्थावली के प्रथम माग में दूसरे नम्बर पर प्रकाशित भी हो चुका है। नथापि लेखनी और वक्तृता की शेली में बहुत भेद है जिससे लेखनी का भी शब्दशः अनुवाद दे देना पाठकों के लिये आवश्यक समझा गया। राम—प्यारे! चक्करों से हुटकारा दिलाने को ये बेरे प्रकट किए गए हैं—तुम्हारी दशा दिखाने को ये दर्पण उपस्थित किए गए हैं।

कवृतर को जब विल्ली पकड़ने श्राती है, तो वह वेचारा भोला कंवृतर श्रपनी श्राँखें वंद कर लेता है। मानो पसा करने से विल्ली की दिण्ट से श्रोक्तल हो गया है। पर श्रोक्तल कहाँ ? कवृतर को यद्यपि विल्ली दिखाई न दे, विल्ली की श्राँखें बरावर खुली हैं, चट शिकार कर लेगी। वसे ही भई, श्रपनी शोचनीय दशा को तुम यदि विसार देगे तो क्या विपत्ति रूप सर्प के चक्कर से छुटकारा हो जायगा? विरुद्ध सके छुना होगा कि जंगल में यदि सिंह जीता श्रादि से सामना श्रा पढ़े, तो वह व्यक्ति वच निकलता है जो सिंह श्रादि से नेत्र गुद्ध (टकटकी लगाकर चूरने) में न हारे। इसी तरह संसार में वहुधा श्रपनी श्रुटियां श्रोर श्रपराधा पर विचार पूर्वक दिन्द टिकाने (retrospection) में कट उनसे निवृत्ति की विधि निकल श्राती है। पाठक ! श्राज श्रपनी श्रपनी दशा पर विचार करना होगा।

आपत्तिकारक—श्रजी ! इस पेचीद्रा नियंध को पढ़कर कौन मस्तिष्क चक्कर में डाले ? श्राप ही इसे लिखो श्रौर श्राप ही पढ़ो; दूसरे को इससे क्या सरोकार ? इस तरह श्रापका श्रहैत खूब सिद्ध होगा (ठीक उतरेगा)।

राम — निस्संदेह "रहनुमा श्रज पेची तावस्त ई रहे-पेचीदा रा" (इस पेचीले मार्ग का मार्गदर्शक ही स्वयं पेंच श्रौर ताव में हैं)। पर भई। श्राप ही लिखने श्रौर श्राप ही पढ़ने की तो एक ही कहीं— खुद फ़्जा ओ खुद क्जागरो खुद गिले-क्जा। अर्थ—आपही वर्तन, आपही वर्तन वनानेवाला, और आपही वर्तन की मिट्टी हूँ।

शागिर्द हैं तो हम हैं, उस्ताद हैं तो हम हैं।

हमारे स्वरूप की एकता में कभी श्रंतर नहीं श्रासकता। स्पष्टतः यद्यपि सहस्रों श्रोर लाखों मनुष्य इस निवन्ध के पढ़ने वाले हों, फिर भी एक राम ही सब में रहनेवाला है, सब से समवाय-संबंध रखनेवाला है, स्वयं लिखता है, स्वयं पढ़ता है, श्रोर स्वयं निवंध (मज़म्न) बनता है, श्रोर पढ़ कर स्वयं ही श्रानंदित होता है।

हा ३ छु हा ३ छु । अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्। अहमन्ना-दो ३ ऽहमन्नादो ३ ऽहमन्नादः । अह्४ श्लोककृदह्४ श्लोक-कृदह्४ श्लोककृत् । (यज्ज० तैतिरीयोपनिपद्भृ० व० अ० १०)

श्रर्थ -श्राहा ! श्राहा ! श्राहा ! में श्रन्त (हैय-Object) हूँ, में श्रन्त हूँ, में श्रन्त हूँ। में श्रन्त खोनवाला ( हाता-Subject) हूँ, में खोनवाला हूँ, में खोनवाला हूँ। में किव (श्रन्त श्रीर भोहा को मिलानेवाला) हूँ, में किव हूँ, में किव हूँ। अर्थात् हाता, हान श्रीर होय में ही हूँ।

श्रतिफ़ के अर्थ हैं "हज़ार", तिसपर भी श्रतिफ़ एक (!) ही है। सागर में लाखों तरंगे होने दो, सागर की एकता में श्रंतर नहीं श्रा सकता। मेरे श्रपना श्राप श्रापत्तिकारक महा-रेश्य! यदि इन गोल चक्करों से वचने के लिये इस निवंध से उपेत्ता करना चाहते हो, तो वताश्रों तो सही कि पहले इस संसार-चक्र के चक्करों से रत्ता का कोई उपाय निश्चित कर चुके हो? पहले तो श्रापका नेत्र ही गोल है, चक्कर है, फिर श्राकाश की श्रोर हिए डालो,तो वह गोल चक्कर है। सूर्य, चंद्र,तारक सब गोल हैं (चक़रूप हैं)। समधरातल वा सीधी रेखा (Straight line) जिसे कहते हैं, वह आधुनिक काल के गणितज्ञों के अनुसंधान की दृष्टि से एक श्रांति विस्तृत वृत्त हैं, वहुत ही चौड़ा चक्कर है, जिसका केंद्र श्रनंत व्यवधान (दूरी) पर है। सेंट श्रागस्टन के कथनानुसार

God is like a circle whose centre is everywhere but circumference nowhere.

"ईश्वर एक वृत्त है जिसका केंद्र तो है सर्वत्र, किंतु वृत्तरेखा कहीं नहीं।" ऋतु की (monsoon) श्रौर व्यापारिक वायु (trade wind) विपुचत्रेखा (equator) की स्रोर चलती हैं, हल्की वनकर ऊपर उड़कर ऐंटी-मानसून (Anti-monsoon) क्रोर ऍटी-देड-चिंड ( anti-tradewind ) के नामां से नामित हो लौट जाती हैं, फिर सदीं से निचे उतर विपुवत्रेखा की श्रोर मुख करती हैं; यों हर समय चक्कर में लगी हैं, चक्कर प्रकट करती फिरती हैं। समुद्र के ज्वारभाटा की गति का यही हाल है, जैसा कि गल्फस्ट्रीम (Gulf Stream) और पेंटी-गल्फर्ट्रीम (anti Gulfstream) के नाम ही स्पष्ट करते हैं । निदयाँ वेचारी रहट के टिंडों की तरह चक्कर में लगी हैं, पहाड़ों से उतरती हैं, बड़े परिश्रम से भूतल-इत्तखंड ( क्रोसे-नजुली ) पार करके समुद्र तक पहुँचती है, वहाँ से वाष्प के स्वरूप में ऊपर श्राकाशी-वृत्तखंड (क्रौसे-सऊदी ) पार कर के पहाड़ों तक लौट जाती हैं श्रौर पूरा चक्कर बनाती: हैं। घड़ी की सुइयाँ XII (वारह) से चलती हैं, और I (एक) II (हो) ब्राहि सब निवेश स्थान पार करके फिर XII (वारह) पर आ जाती हैं। उनके भाग्य में दिन-रात् इसी

चक्कर की केंद्र रक्खी हैं। इसी साइक्लिक आर्डर (eyelie o'rde') काल-चक्र में पड़ी चक्कर खाती हैं।

इसी प्रकार "संवेरा, दोपहर, शाम श्रौर रात" काल चक्र के पेच मं लुढ़क रहे हैं। वसंत, श्रीप्म, पतकड़ श्रौर शीत उसी टाइम के क्लाई हील (llywheel) या चक्र पर धावमान हैं। सत्युग,नेता,द्वापर श्रौर किलयुग श्रस्तित्व (existence) के सर्कस (circus) कीड़ा-चक्र में यह चारों उचकते फाँदते (घोड़दोड़ मचाते) संसारहणी ध्राल उड़ाते चक्कर लगा रहे हैं। स्वयं भूमि परिक्रमा में है। चंद्रमा इस धूमने के कारण पीला हो रहा है। सब नलत्र किसान की धुमानी की तरह धुमाए जा रहे हैं। ध्रुच तारा प्रकृतिमाता के चक्र (Spinning wheel) में तकले का सिरा वन श्रपने श्राप में चक्कर खा रहा है। समुद्र इस गति के कारण कोलाहल मचा रहा है। वायु इस चक्र में ठंडी साँस खाँच रहा है। विपत्तिग्रस्ता के घरों में जो धौ उपद्रची (देव विरोधी) कहलाता है, वह धौ इस दिनों के फेर (काल-गति) की श्राँख देखकर तारा हपी शोक भरी दिए चारों श्रोर डाल रहा है।

> हवा नहीं है, ये नेचर की सर्द श्राहें हैं। १ सितारे कव हैं ? ये हसरत भरी निगाहें हैं॥

निदान कहाँ तक इस चक्कर के श्रत्याचार लिखें ? जीवन स्वयं भी तो श्रस्तित्व-सागर में एक भँवर (चक्कर) है। कुछ-काल श्रस्तित्व-नद (श्रिधिष्ठान, Noumenon) के तल पर जीवन का भँवर विहार बनाता है, फिर मिट जाता है।

यदि जन्म-मरण की चक्की से मुक्कि चाहते हो, तो इस वृत्तवाले निवंघ को घ्यान श्रीर धैर्य से पढ़ो। धीरज के साथ चुपके चुपके हम से वातं करते हुए पहले कुछ टेढ़ी खीर वाले पृष्टी की यात्रा पार कर जाश्रो, फिर सीधी पगडंडी हगोचर होगी, सत्य मार्ग दिखाई पड़ेगा । देखना ! कहीं इन ह्येंटे ह्येंटे घेरों के फेंदे में ही फैंसे न रह जाना ?

वृत्त के घेरे अर्थात् (phenomena, नाम रूप) पर जव तक दौड़ धूप (परिभ्रमण) रहेगा, विरोध और अगेड़-चरेबेड़ कदापि शांति' ( peace ) का रूप नहीं पकड़ेंगे । यदि '(distracations) चित्त के विद्तेप (खेंचातानी) और चिंताओं से बुटकारा पाना मंजूर है, तो केंद्र अर्थात् (noumenon, स्वरूप) की श्रोर मुख करो, उपनिपट् विद्या पढ़ी, जहाँ सव भेद मिट जाते हैं, भिन्नता भाग जाती है। वाहरी (ग्रपरा) विद्याएं लेंटर्न (lantern) के प्रकाश के सदश हैं। यह प्रकाश श्रास-पास की वस्तुओं को किसी श्रंश में जगमगा श्रवश्य देता है, किंतु उसका वृत्त सदैव श्रॅंधेरे के वृहद् वृत्त से घिरा होता है। प्रकाश जितना वढ़ेगा, श्रंधकार का वृत भी उतना ही वृद्धि कर जायगा। यूनानी लोग पानी को तत्त्व (Element) स्वीकार करते थे। श्राज कल के विद्यान ने पानी को कई तत्त्वों से युक्त वताकर उसकी जगह श्राक्सीजन श्रीर हाइड्रोजन को तत्त्व सिद्ध कर दिखाया। जहाँ पहेले एक (पानी) श्रज्ञात (विद्यतन्य)थां, श्रव दो (श्राक्सीजन श्रौर हाइड्रोजन ) श्रज्ञात निकल पड़े। विद्या श्रवश्य वढ़ी, किंतु साथ ही उसके श्रहान का वृत्त भी विस्तीर्ण हुश्रा। वाहरी विद्याओं में इधर न्यूटन के ज्ञात तत्त्वों की प्राप्ति होगी, उघर श्रविज्ञात वस्तुत्रों का सागर ऐसा तरंगाकुल हो जायगा कि उन ज्ञात तत्त्वों को केवल किनारे के कंकड़ सीप श्रादि से तुलना देना पहेगी।

Empirical science ( रूप-गुण-विज्ञान ) का दुःशासन प्रपंच (संसार ) रूपी द्रौपदी के आवरण (चीर ) उतारना चाहता है, एक तह उतरने नहीं पाती कि दूसरी उपस्थित हो जाती है, वह उतरते ही तीसरी उपस्थित हो जाती है— इत्यादि: श्रोर दुःशासन वेचारा घवराकर कह उठता है— "नारी में साढ़ी है कि साढ़ी में नारी है ?"

Veil after veil will left and there will be veil after veil behind.

सर श्राइज़क न्यूटन ने एक वेर श्रपने घर में पँखा लगाया। एक श्रद्भुत लच्य से लीवर श्रीर चक श्रादि को तरतीव देकर पँखाकुली पाल्तू चूहों को नियत किया। वह यों कि दांता वाले एक पहिए (toothed wheel) के सिरे के निकट थोड़े से गेहूँ इस विधि से रक्खे कि पहिए के चलने फिरने से गेहूँ न हिलने पार्वे। चूहा गेहूँ को लेने की कामना से जब एक दाँत से उन्नल कर दूसरे दाँत की श्रोर जाता तो पहिया फिर जाता, पँखा हिल जाता, किंतु गरीव मज़दूर (चूहा) फिर श्रपनी पुरानी जगह पर नीचे गिर जाता श्रौर गेहूँ से उतन ही श्रंतर पर रहता जिस पर पहले था। वह भोंदू (dupe) फिर उछलता, पँखा हिला देता, किंतु श्राप कुछ न पाता, इत्यादि । हाँ, यह विचार उसे प्रतिच्रण रहता कि "लो, यह गेहूँ मिला, वह मिला, श्रव मिला कि मिला, एक वेर श्रोर उछुलेन की देर है, तत्काल पालूँगा।" इसी प्रकार संसार की चाह श्रथवा सांसारिक विद्यार्थों की चाह भोले चूह के समान कभी श्रपने मनोरथ को नहीं पा सकती। कभी शांत नहीं हो सकती, वास्तविक तत्त्व (Truth) को कभी छू नहीं सकती। यद्यपि इतना श्रवश्य है कि इसकी कृपा से ठाठी ईश्वर भगवान का पँखा हिलता जाता है।

सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम (Spectrum-सप्त रंजन व रिश्मवर्ण) में काली लकीरें (dark lines) हुआ करतीं हैं, किंतु सूर्य-ग्रहण के श्रवसर पर स्पेक्ट्रम को देखें, तो ये लकीर रचेत दृष्टिगोचर होंगां। ठीक उसी तरह प्यारे पाठक रे ये रलें, तोपें श्रीर विल्लोन जो श्रविद्या स्पी श्रहण के समय सफ़ेद तारें (प्रकाशमान) मालूम देती हैं, श्रहण हटने पर देखी जायँ तो काली धारियाँ यन जायँगी।

वकृषः भयफ़रोशानश व जामे वर न मे गीरंद । ज़हें सज्जादहें तक्ष्मा कि यक साग्रर न मे श्ररज़द ॥ ' कुलाहें तोजे सुल्तानी कि वीमे जाँ दरा दरज स्त । कुलाहें दिलकश स्त श्रममा व ददें सर न में श्ररज़द ॥

श्रथं —यह श्रद्भत संयम (तप) का उपासनासन है कि (प्रेम के) एक प्याला के यदले भी नहीं विकता, क्योंकि मद्य-विकेताओं (ज्ञानियाँ या तत्त्वविदां) की गली में उस (सांसारिक वत, नियम वा संयम) को एक प्याले के वदले भी नहीं लेते हैं, श्रथात् सत्पुरुपों के समज्ञ वाह्य संयम या सांसारिक उन्नति कुछ सम्मान नहीं रखती। वादशाही ताज की देणी, जिसमें कि प्राण का भय है, यद्यपि चित्ताकर्षक है, किंतु शिरपीड़ा के वदले भी नहीं विक सकती, श्रयांत् इस बहुमूल्य ताज से शिर-पीड़ा (वेचैनी) भी दूर नहीं हो सकती।

What shall it profit a man if he shall gain the whole world but lose his own soul.

"यदि श्रात्मा को वेच कर किसी ने समस्त संसार की प्राप्त कर लिया, तो क्या लाभ!"

इसमें कुछ संशय नहीं कि सांसारिक विद्याओं के झाता सांसारिक स्थाति के आकाश पर तारा होकर चमकने के योग्य हैं, श्रीर श्रिधरी रात में कई मूले भटकों को मार्ग-जुप्त करने से बचाते हैं, श्रीर श्रपने प्रकाश से यात्रियों को कीचड़ में फँस जाने या गड़ेह में गिर जाने से हटाते हैं। यह सब कुछ तो टीक, किंतु शान का सूर्य उदय होने पर तारे-वारे सव लुप्त हो जाते हैं. उनकी कुछ भी शक्ति नहीं रहती।

दुनिया व श्राक्तवत बना, वाह् वा जो जहल ने किया। तारों सा मिहरे-राम ने दम में उठा दिया कि याँ॥

श्रय भारतवासियां ! श्रॅंधेर कमरां में घुसकर श्रॅंधेरी रात की उपयुक्त श्रातिशयाज़ियां श्रोर कृत्रिम भाव-फ़ान्सों के द्वारा सजावट बनावट करना तो तुम विदेशियों से सीख ही रहे हो, किंतु हाय ! श्रपने देश के दिवाकर (ब्रह्मविद्या) की मुँह दिखान से भी परहेज़ किया जाता है।

वृत्त-श्राश्रो, श्रव तनिक इन वृत्तों के तत्व पर विचार करें । इस श्रवसर पर उचित माल्म होता है कि वे पारिमा। पिक शब्द जो वेर-वेर इस प्रवंध (मज़मून) में श्रावेंगे, उनकी भी कुछ व्याप्या की जाय।

#### परिभापा- वृत्त (circle-दायरा) उस गोलाकार को

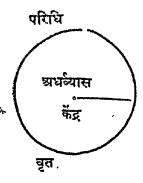

कहते हैं जो एक रेखा ( गोल लकीर जिसकों कि परिधि (circumference या 'मुहीत" कहते हैं ) से चिरी हुई हो, श्रीर जिसके बीच में एक ऐसा बिंदु ( केंद्र, centre या मर्कज़ नामक ) हो जिससे चोह कितनी ही रेखायें ( लकीरें ) धरिधि तक खींची जाएँ, सब परस्पर समान हों। इन परस्पर समान लकीरों में प्रत्येक को श्रर्थव्यास ( त्रिज्या,

radius) कहते हैं।

वृत्त यादि अत्यंत छोटा हो, अर्थात् उसका अर्थव्यास यदि अत्यन्त दर्जे तक स्दम हो,तो इस दशा में वृत केवल एक वहा विंदु (point नुकता) सा वन जायगा, जैसे इस निवन्ध के पहेले पृष्ठ पर की शकल में सब से छोटे वृत्त का केंद्र है, य के वहुत निकट हैं; अर्थात् अर्थव्यास है य वहुत छोटा है, इसीलिये हैं वृत्त ग्रत्य वरन् विंदु सा वना हुआ है। फिर ज्यों ज्यों य से केंद्र की दूरी बढ़ती जायगी, अर्थव्यास लंबा होता जायगा, और वृत्त चौड़ा होता जायगा। पहले पृष्ठ की शकल में दूसरे वृत्त का केंद्र (छोटा) दें अधिक अंतर पर गया, तो वह वृत्त दें भी बढ़ा। इस वृत्त में हैं जैसे कई वृत्त आ जाते हैं। तीसरे वृत्त का केंद्र (छोटा) ज और भी दूर गया, तो साथ ही उस वृत्त का राज्य भी फैल गया, यहाँ तक कि इसमें दें जैसे कई वृत्त समा सकते हैं।

इसी धारणानुसार व वृत्त ( जिसके केंद्र होटे व ने पग और भी आगे वहाया ) इस उन्नति को पहुँचा कि ज और द और हैं जैसे कई वृत्त उसमें खप जाने की गुंजाइश हो गई।

परिशाम-परकार का केंद्र विंदु ज्यों ज्यों दूर रक्खा जायगा, वृत्त का विस्तार बढ़ता जायगा।

यहाँ पर एक और वात पर भी दृष्टि पात करना उचित होगा। इन वृत्तों पर एक विचार की दृष्टि डालियेगा। य स्थान सब वृत्तों के लिये सांका (मुशतरका) है, और अ य आ सब वृत्तों की स्पर्श-रेखा (tangeni-ममास) है। है वृत सब से छोटा है। द वृत उससे बढ़ा। इसीलिये छोटा वृत है बढ़े वृत द के भीतर विद्यमान है। या याँ कहो कि विंदु ये के निकट वृत द की परिधि सीधी रेखा अ ये के और वृत ह के वीच में विद्यमान है।

इसी वात को अन्य शब्दों में याँ कह सकते हैं कि वृतद् (जो हैं वृत संख्वा है) सीधी रेखा अ प की श्रोर वृत हैं की श्रेपेका श्रिक भुके हुए है।

या वृत हैं की श्रपेत्ता वंद्रे वृत दें का लगाव सीघी लकीर श्रिय की श्रोर श्रधिक है।

श्रौर छोटे वृत की श्रपेक्षा बढ़े वृत का सीधी रेखा से (टेढ़ापन वकता) कम है।

अर्थात् (दूसरे शब्दों में) वृत द जो वदा है, उसकी धकता (खम, देदापन, curvature) छोटे वृत हैं की वकता की अपेदा कम है, और य विंदु के निकट वड़ा वृत छोटे की अपेदा सीधी रेखा से अधिक अनुरूप है। इसी प्रकार जें वृत की वकता (curvature) द वृत की वकता से भी कम है, और ज वृत द से भी अधिक सीधी रेखा की सादश्यता रखता है। इसी प्रकार से वृत व वृत जें को भी मात कर गया है।

परिगाम—स्थान य पर पक गुणा श्रालिंगन के लिये ' अपने वाहुश्रों को दिहने वाएँ फैला, प्रेम का घृत ज्यों ज्यों बढ़ेगा, त्यों त्यों उसकी परिधि सीधी-रेखा से श्रधिक श्रद्धरूप होती जायगी।

इन दोनों परिणामें को मिलाने से यह उपलब्ध होता है कि ज्यों ज्यों केन्द्र आगे को उन्नति करेगा, वृत का विस्तार श्राधिक होता जायगा श्रोर सीधी लकीर (सीधा मार्ग वा सन्मार्ग) से उसकी तदाकारता (एकता) बढ़ती जायगी।

श्रंततः केंद्र जय अनंत (infinite) दूरी पर पहुँचा तो वृत के विस्तार की नाप जोख करना मान्त्री शक्ति से परे हुआ। श्रोर ये के निकटस्थ परिधि कहाल चाल की सुध ली, तो काया पल्टी हुई पाई। सीधा श्रालिफ़ (1) का स्वरूप हम्मोचर हुआ, कुचड़ी पीठ श्रर्थात् वकता को लुप्त पाया, श्रोर वृत ने लम्बा कद वनकर ऊँचे सरू समान प्रिया का सींद्र्य दिखाया, श्रार्थात् केंद्र के श्रत्यंत दूरी पर चले जाने से वृत सीधी रेखा बना।

उदाहर्या—नारंगी गोल होती है। उसके केंद्र में से होता हुआ एक खंड काट लिया जाय, तो सदैव गोल वृत होगा। खरवृज़ को भी (केंद्र से होती हुई सीधी सतह में) चीरा जाय, तो वृत ही लब्ध होगा। एक वहे हिन्द्रशने (तरवृज़) को लो। उसको काटने का कप्ट तो क्या स्त्रीकार करोगे, उसके ऊपर चाक़ को इस प्रकार टिकाओ कि चाक़ की नोक सदैव हिन्द्रशने की श्रोर रहे, श्रौर फिर उस नोक से हिन्द्रशने पर लकीर खींचते जाओ। यह लकीर भी एक वृत की परिधि होगी, किंतु खरवृज़ा वाले वृत से यह वड़ा होगा, क्योंकि हिंद्रशन स्वयं खरवृज़े से यहा होता है।

श्रव पृथिवी भी तो नारंगी, खरवृज़ा या तरवृज़ की तरह ने ने कि मानी गई है। श्रंतर है तो इतना कि पृथिवी इन की अपेज़ा वहुत ही वड़ी है, इस लिये किसी उपर के उन्हों घार घरातल (vertical plane) में चलते २ तरवृज़ की तरह धरती पर भी एक लंबी रेखा खेंचते जायँ, तो गणित शास्त्र के मत से यह रेखा सीधी रेखा न होना चाहिए, वरन एक

तृत का खंड (या धनुष) होना चाहिए। श्रोर जिस प्रकार हिंद्याने श्रादि पर खिटी हुई कोई भी रेला सीधी रेखा नहीं होती. गोल ही होती हैं। इसी प्रकार भृमि पर चाहे किसी भी प्रकार से रेसा खींची जाय, विलक्षल सीधी कभी नहीं होना चाहिए, गोल ही होगी।

स्प्रापितिकारक—न्या श्रव्हों काही, ऐसा क्यों न होगा?

यह तो यवचा भी यता देगा कि भूमि पर सीधी सकीरे खिंच सकती हैं, प्रभी खींचकर दिखा हैगा, प्रार सब लोगों का श्रवभव इस बात का साझी है कि सहवें और बाज़ार सीधे हुआ करते हैं। यह विचित्र बुद्धि का श्रवीण है लो श्राप श्रादेश करते हैं। यह विचित्र बुद्धि का श्रवकी सब सहकें नृत्तों के लंड हैं। बचपन में सुना करते थे यह कहावत कि "श्रवा ज्यों का त्यों कुनवा हुवा क्यों"। ! \*

यहांपर यही कहावत ठीक फबती देख ली। पढ़ पढ़ फर

<sup>ै</sup>गोट-कियी की जादे की ऋतु में परिवार-सहित नदी पार उतरना सा। पहले तो उसने स्त्रयं अंकेट ही लाटी ए। य में की भीर नदी की गहराई को स्थान स्थान से जाकर नापा। किर बहुत मनय अर्च करके कैरोदिक (Rule of three, अरवा) आदि गणित के नियमां की सहा-यता में गहराई का मध्यमान (ओसत) ज्ञात किया। तद्दनंतर अपनी उँचाई को शीर अपने की पुत्रों की देंचाई को मापा। और समस्त कुटुंय है किये देंचाईके मध्यमान(ओसत) को अनुमानतः निकाला। यह देंचाई का मध्यमान नदी की गहराई के मध्यमान से अधिक पाया गया, और-द्वी उंचाई के भरोसे याल बच्चों को लेकर वेधडक नदीमें उतर पढ़ा। अब बच्चों गहराई का मध्यमान तो उन सब के बरीसे की लंबाई के मध्यमान से कम था कितु नदी के किन्हीं किन्हीं स्थानों पर पानी बहुत गहरा था; वहीं तक पहुंचे तो बच्चे विचारे लगे हूयने।

भी तो मस्तिष्क कैसे प्रकीर्ण (परिश्रप्ट ) हो जाते हैं ! टीक है, इसही मस्तिष्क-विकृति (परेशानिये-दिमाग ) के कारण तो ये लोग श्रच्छे भले प्रत्यच दिखाई देते संसार को मिथ्या निश्चित कर दिया करते हैं, श्रोर सब ब्रह्म ही ब्रह्म बताया करते हैं, श्रोर ऐसे निरर्थक वाक्य वोला करते हैं।—

वसिक दर चश्मो-दिलम हर लहज़ा पे यारम तूई। हरचे आयद दर नज़र अज़ दूर पिंदारम तूई॥

श्रर्थ—मेरे नेत्रों और हृदय में हर समय पे यार दे पेसा वसा हुआ है कि जो फुछ मुके दूर से दिखाई देता है में स्थाल करता हूँ कि तू ही है।

ं वेगाना गर नज़र पढ़े तू श्राशना को देख । वंदा गर श्राप सामने तो भी खुदा को देख ॥

राम—प्यारे ! पहले हमारी पूरी वात तो सुन ली होती, फिर श्राप रोप भी प्रकट कर लेते। तेज़ी (तीव्रता) तनिक न करो, इस तीव्रता के कारण बुद्धि के पैर श्रवश्य फिसलेंगे। हम जानते हैं श्राज इन साधारण गणित के प्रश्नों से श्रांसें विस्तात २ श्राप थक गए हैं, श्रीर इसी लिये भवें चढ़ाए हुए हैं, किंतु श्राप को यह एक वेर स्मरण दिलाया जाता है कि श्राप उस देश के रहने वाले हैं जहां से गणित का सूर्य उदित हुश्रा, श्राप उन ऋषियों की संतान हैं जिनके लिये तत्त्व विचार, तत्त्व चिन्तन, high thinking ही भोजन पान (meat and drink) था। श्रीर पूर्ण श्रासा की जाती

उस समय हमारे पाश्चास गणितशास्त्रज्ञ महादाय की बच्चों के दूबन भरने का तो कुछ शोक हुआ था नहीं, नहीं कह सकते; पर हाँ अपने हिसाब के उत्तर पर अस्तंत विस्मय हुआ कि अहो आश्चर्य "अरबा ज्यों का त्यों, कुनवा दूबा क्यों ?"।

है कि भविष्य में श्रत्यंत स्दम श्रोर जिटल प्रश्नों का सामना करते भी श्राप घवराएँगे नहीं। लो सुनो, भूमि पर जो रेखाएँ श्रोर लकीर खींची जाती है, वस्तुतः वे धनुप श्रोर घृत्त के खंड ही होते हैं; मगर फ्योंकि समस्त पृथवी -एक श्रित वृहत् गोला है, इस लिये भूमि पर की ये रेखाएँ बहुत बढ़े वृत्त के खंड होती हैं, श्रोर इसी फारण ये रेखाएँ सीधी लकीरों के सदश दिखाई देती हैं।

पृथिवी-तल पर मनुष्य का चलना-फिरना ऐसा है जैसे मिट्टी के किसी मांडे (गोल वर्तन अर्थात् ठिलया या घड़ा) के तल पर चींटी का रेंगना। भूमि के जिन वृतों के खंडों पर मनुष्य चलता फिरता है, उन वृतों का केंद्र लगभग चार हज़ार मील की दूरी पर होता है। फिर वह वृत-खंड सीधी रेखाओं के रूप में क्यों न हग्गोचर हो? यह वात इस सिद्धांत का व्यावहारिक प्रमाण है कि जिस वृत का केंद्र अत्यंत दूरी पर जायगा, वह सीधी रेखा वन जायगा।

पे प्यारे ! वृत का सीधी रेखा वन जाना जिस प्रकार गिएतज्ञ लोग निश्चित करा देते हैं,उसी तरह तिनक धैर्य श्रौर शांति से काम लिया तो श्रापको वेगाना (श्रजनवी, पराया) का श्राशना (मित्र, सखा, श्रपना) वनाना श्रौर वंदे (जीव) का खुदा (ईश्वर) वन जाना भी श्रवश्य निश्चित हो जायगा।

जिस प्रकार संसार के नाशमान वखेड़ों में हिम्मत (साहस) नहीं हारते, इधर (भीतर की श्रोर) भी कटिवद होकर ध्यान दिया तो श्रद्धय जीवन मिलेगा, नित्यानंद पाश्रोगे।

क्षतरा विगरीरस्त कि श्रज़ वहर जुदायम हमा। यहर वर क्षतरा वर्खदीद कि मायम हमा॥ वहक्रीकृत दिगरे नेस्त खुद्यिम हमा। लेक श्रज् गरदिशे-यक नुक्ता जुद्यिम हमा॥

श्रर्थ-विंदु रोया कि हम सब समुद्र से भिन्न हैं, श्रोर समुद्र विंदु पर हँसा कि हम सब पानी हैं। वास्तव में कोई दूसरा नहीं, हम सब ख़दा हैं, किंतु एक विंदु के एर फेर से हम सब ख़दा (خدا) से जुदा (جدا ) हो गए हैं।

जीवन-की सामान्य पहचान (characterestic) है गति (चेतनता, energy)।

जीवित मनुष्य (वाहुवल से) सब कुछ कर सकता है, कोठे पर चढ़ता है, गड़ढ़ों में उतरता है, उद्घलता है, कूदता है, दौढ़ता है, यरन् अपने वल से निकटस्य वस्तुओं को गतिशील करता है। मृत-मनुष्य का न हाथ हिल सकता है, न पैर, न आँख कान और न कोई अन्य अंग; उसकी नाड़ी गृति नहीं करती, उसकी साँस गृति नहीं करती। और क्यांकि मृतक से किसी प्रकार की गृति प्रकट नहीं हो सकती, उसमें जीवन का नाम और चिन्ह भी नहीं होता।

जीवित पशु श्राप चलता है। वन्धी रथ श्रादि को चलाता है, किसान का पुर (रहट) चलाकर खेतों को सिंचित करता है, श्ररव के मरुस्थल में इतना काम श्राता है कि "जंगल का जहाज़" नाम पाता है। वंगाल के कुछ वना में जब उच्च स्वर से गरजता है, तो वनके समस्त पशुश्रों को चहुँ श्रोर दोड़ा देता है, तींच्ल गित में, डाल देता है। मृत पशु विचारा स्वयं गित करना या श्रीरों में गित डालना तो एक श्रोर रहा, कुर्ते, चीलों तिनक तिक से (जीवित) कीड़ों की खुराक (श्राहार) वन जाता है।

जीवित वनस्पतियाँ चढ़ती हैं, फैलती हैं, शाखाएँ छोड़ती हैं, श्रीर बीज उत्पन्न करती हैं, जिनकी बदौलत अपने जाति वाले वृद्धों से भूमि को मालामाल बनाती हैं; तात्पय यह कि गित करती हैं श्रीर गित से श्रिमेवृद्ध पाती हैं। मृत वनस्पति (काटे हुए वृद्ध श्रादि) क्या बढ़ेंगे ? क्या उन्नित करेंगे ? उनमें गित प्रकट होती तो मृत क्यों होते ? "गित" ( energy ) का प्रकाश (श्राविर्माव) विविध प्राणियों में विविध प्रकार का है। थोड़ा विचार करने से कात होगा कि सृष्टि में खनिज वर्ग, वनस्पति वर्ग, प्राणिवर्ग श्रीर मनुष्य वर्ग में ऊँचे नीचे पद गित के माप (तराजू) में तोलकर नियत किए गए हैं। जीवन की (उच्च, नीच) श्रेणियाँ सब गित ही की माप से परखी जाकर निश्चित हुई हैं, श्रीर गित ही की कसौटी में मनुष्य को समस्त जीवधारियों में श्रेष्ठ ठहराया है।

जड़स्टाप्ट (खानेज वर्ग) सामान्य खयाल के अनुसार मनुप्य, पशु या वनस्पति की तरह अपने आप कोई गति नहीं कर सकती; न बढ़ती है न संतति उत्पन्न करती है, न चढ़ती फिरती है, न उड़लती कूदती है, बिक बिलकुल जड़ (inert) है। यदि बाह्य शक्तियों के वशीभूत होकर जड़ वस्तुपँ (पापाण आदि) एक-चेर स्थिर हो जाँय, तो सदैव स्थिर रहेंगी। और यदि बाह्य शक्तियों की बदौलत गति में आजायँ, तो गति में रहेंगी (न्यूटन के पहले गति-नियम के अनुसार)। पापाण आदि में अपने आप दशा बदलने या किसी प्रकार का गति-प्रकाशन करने की कुछ भी सामर्थ्य नहीं होती। अतः इसीलिये विलक्कल निर्जाव (inorganic) कहलाते हैं, और जीवन की निसेनी (श्रेणी) में सब से निचले पत्थर का दरजा पाते हैं।

कुछ मनुष्यों का कथन है कि पृथिवी वर्ग श्रयीत पहाड़, खाने श्रादि, या श्रन्य मुख्य २ जट् पदार्थ श्रपने श्राप श्रपनी दशा यदलेन की सामर्थ्य रखते हैं, किन्तु इतना कम कि शताब्दियाँ वीत जाने पर जो परिवर्तन इनमें हो वह सैकट्रों कटिनाइयों से मनुष्य का श्रनुभव हो सके। इस कथन को सत्य मान कर खनिज वर्ग को विशेषतः यदि हम "जीवन वाल" (जीवित) कह भी दूँ, तो उनकी भीनरी गति के मावानुसार उनकी श्रधमतम श्रेणी के जीवन वील मानना पहेगा । हाँ ! जीवन के परिपद (दरवार) में वनस्पतियाँ का तटासीन (प्रविष्ट) होना प्रायः सव केाई स्वीकार कर लेत हैं। खनिज वर्ग से वनस्पति वर्ग की महत्ता (श्रष्टता) का कारण जानना चाहा ता जात होगा कि उनकी भीनरी गनि खन्जि वर्ग की श्रपका श्रघिक प्रभाव (उत्तम स्वभाव) की है । बनस्पति फलेते हैं,फ़ूलेत हैं, हेर भरे होने हैं, छाया देने हैं, भीनी भीनी सुगंध देते हैं, सुस्वादु मचा देते हैं, इत्यादि। खनिज वर्ग में इनमें से एक वात भी कहाँ?

जीवन की श्रेणी में पशुश्रों का दर्ज़ा वदस्पति से ऊपर है। उसका कारण स्पष्ट ही है कि पशुश्रों की मीतरी गित उतम तर स्वमाव (प्रमाव) की हैं; पशुगण न केवल वनस्पति की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं श्रीर मोट होते हैं; बरन् एक स्थान से दृसरे स्थान पर जा सकते हैं, समुद्र के तल की खबर लाते हैं, श्राकाश की सैर करने हैं, चहचहाते हैं, गोते हैं। ये वात वनस्पति की मला कहाँ प्राप्त हैं?

मनुष्य पशुत्रों पर भी श्रेष्ठता रखता है। इससे संभवतः किसी मनुष्य को इनकार नहीं होगा, चाहे कारण प्रत्येक व्यक्ति को बात न हो, जो यह है कि मनुष्य में श्रेष्ठतम स्वभाव

(प्रभाव) वाली (भीतरी) संकल्प शक्ति प्रकट होती है। वाहरी शक्ति से पत्थर श्रादि खनिज वर्ग के श्रवसार मनुष्य का शरीर उछाला जा सकता है, श्रौर गिराया या फेंका जाना संभव है। वनस्पति के श्रनुसार मनुष्य का डील डौल वड़ा होता है, शरीर मोटा होता है। प्रशुर्त्रों के समान मतुष्य एक स्थान से दृसरे स्थान पर जा सकता है, दौड़ सकता है, गा . सकता है। किंतु इसी पर वस नहीं है, मनुष्य की महत्ता उसकी श्रेष्टतम भीतरी गति (चेतनता) पर निर्मर है, जो मृष्टि में श्रोर कहीं नहीं पाई जाती, जिसके कारण मनुष्य रेल को यह शीघृता प्रदान करता है कि महीनों की मंज़िल घंटों में वह पार कर जाती है, जिसकी वदौलत शीव्रगामी विजली को चपरासी बना हजारों कोसों पर बैठे हुए मित्रों के समा-चार सिकंडों में मँगा सकता है, श्रौर तेज़गामी वायुयान ( विमान-Balloon ) तयार करके वायु की पीठ पर एक प्रकार से ज़ीन पालान जमा सकता है, जिसकी वदौलत एक स्थान पर वैठे विठाए महाकाश की सेर कर श्राता है, श्रौर चंद्रमा, सूर्य, बुद्ध, बृहस्पति, शुक्र श्रादि श्राकाश के नत्त्रज्ञों की दशा को पहुँच जाता है। निदान, मानवी जीवन की श्रेष्टता देनेवाला मनुष्य के भीतर चेतनता का स्रोत है। देवतागण श्रपने भक्तों के विचारानुसार इस प्रकार के जीवन वाले हैं कि जहाँ चाहें तत्काल उपस्थित हो जाते हैं, श्रभी श्राकाश पर थे, श्रमी किसी के स्मरण करने से भूमि पर श्रा िंडपस्थित हुए । भूत, सविष्य श्रौर वर्तमान के regions (प्रदेश वा मंडलों) में विना रोक दोक प्रवेश कर सकते हैं। मन से भी अधिक गतिवाले हैं। उनकी गति श्रेष्टतम होने के कारण वे मनुष्य से भी श्रेष्ठतम जीवन वाले हैं।

परिशाम-जीवन का प्रमाण "श्रांतरिक गति का प्रकाश"

है, श्रीर इस गति के उतम या श्रधम प्रकार पर जीवन का उतम या श्रधम होना निर्भर है।

मानवी रूप में जड़ (ख़ानज वर्ग )-डाक्टरों ने सिद्ध किया है कि जब मनुष्य माँ के पेट में होता है, उसका शरीर श्रेणी-क्रम से कई छोटे २ पश्चर्यों का रूप धारण करता है। सब से श्रंत में मनुष्य का रूप धारण करता है। श्रवः कैलग ( Kellogg ) साहव जैसे सुप्रसिद्ध डाक्टर का कथन है।

During the period of pregnancy, the ovum undergoes a most remarkable series of changes. passing through various stages of development, in some of which it resembles in the most wonderful degree vareous lower forms of animal life. At one period, the developing human being, technically called a foetus, resentbles not very remotely a partially developed chick from an egg which has been incubated for a few days. At another period the resemblance of the foctus to that of a dog of different age is so great that any but an experienced physiclogist might readily be deceived. At one time; the extremities of the foetus resemble very closely the stunted flippers of a seal or walrus. At a certain period, its body is entirely covered with hair, like its near relative in the animal kingdom, the ane.

श्रर्थ-गर्भ के दिनों में मानवी श्रण में लगातार श्रत्यंत श्रद्भुत परिवर्तन होते हैं, श्रीर वह विकास (संवर्धन) की विभिन्न श्रेणियों में से गुज़रता है। कुछ श्रेणियों में तो वह श्रत्यंत विस्मयकारक सीमा तक पशु जीवन के तुच्छ जीवों के सदश्य होता है। यह क्रमशः विकास की पानेवाला ( या श्राभेवृद्धि करने वाला ) मनुष्य, जो परिभाषा में फीटस नाम से नामित होता है, एक समय ऐसे श्रधूरे मुर्गी के वच्चे से जो कुछ दिन ही से सिहा गया हो बहुत कुछ मिलता जुलता है; दूसरे काल में उसकी सदश्यता विभिन्न श्रायुवाले कुत्तों से इस प्रकार श्रिथिक होती है, कि सिवाय श्रमुभवी डाक्टर के श्रीर सव उसकी पहचान करने में धोका खा जाते हैं। एक श्रीर काल में उस भ्रण के सब सिरे सील या वाल्रस (Seal or Walrus) मेळली के ठिठरे हुए परी से वहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं; एक विशेष काल में उसका शरीर बालों से विलकुल ढका हुत्रा होता है जैसा कि पशुत्रों में उसके निकट के संबंधी बंदर का ढका हुआ होता है। ( डाक्टर कैलग)

कुछ कोमल-स्वभाव महाशयों को तो डाक्टर कैलंग साहय का यह लेख भी अप्रिय प्रतीत हुआ होगा। क्योंकि इस लेख से उनके पवित्र मानवी चोले का पाशवी चोले के साथ वहुत वड़ी समता रखना सिद्ध होता है। किंतु हाय! वड़े दुःख से कहना पड़ता है कि उन्नम मनुष्या देह के भीतर खनिज के जीवनवाले, वनस्पति के जीवन वाले और पशु जीवन वाले वहुलता से विद्यमान हैं, अधिकता से पाए जाते हैं। हाँ, यह हुपे की वात है कि मनुष्य तन में मनुष्य भी अवश्य होते हैं, किंतु तिल तिल; और इसमें भी कुछ सन्देह नहीं कि मानवी चोले में देवते भी मिला करते हैं, यद्यपि अति विरत।

पहले उल्लेख हो चुका है कि पत्थर की ठीकरी श्रादि (खनिज वर्ग ) का स्त्रभाव जड़ता (inertia) हैं। श्रपने श्राप श्रपनी दशा वे तनिक नहीं वदल सकते। उनकी स्थिति-गमन का कारण बाह्य शक्तिये हुआ करती हैं। इन विलकुल निर्जीव खनिज पदायों में मोती, लाल, रुपया, हीरा श्रादि भी सम्मि-लित हैं, जिनको श्रत्यंत मृल्यवान् माना जाता है। तीर, तलवार चंदुक श्रौर तोप के गोले भी जड़ निर्जीव श्रौर गतिहीन खनिज वर्ग में सम्मिलित होते हैं; यद्यपि दूसरों से चलाए जाकर ये शस्त्र बड़े २ बलवान् बीरा को निर्जीव कर देने की शक्ति रखते हैं, किंतु निर्जीव खनिज वर्ग को न तो हीरे, मोती के रूप में कमाल(पूर्णपट्) प्राप्त होता है, न ताज श्रौर तोप के रूप में, वरन् पवित्र नर-स्वरूप में। इस देवदुर्लभ मानव रूप में खनिज (जड़ ) स्वभाव प्रकट होकर राजदरवार के चाटुकार (खुशा-मदी ) श्रौर सतवचिनये वन श्रपने पिठलगों (सम्बन्धियाँ ) को उस टिकिया की तरह गोल गोल ख़ेत ख़ेत वस्त (रुपया) से भी अधिक प्रिय होते हैं, और अन्य शक्तियाँ से तीर व तोप की तरह चलाए जाकर विचारे घायल भारत-वर्ष को श्रौर भी श्रधिक घायंल करते हैं। निस्संदेव वे महा-शय जो केवल आभृष्णों ( mere ornaments ) का काम देते हैं, किंतु भीतरी (वस्तुतः) जान नहीं रखते (जिसकी वदौलत वाहरी प्रभावों का सामना किया जाता है, वाह्य वस्तुओं से काम लिया जाता है, श्रौर जिसकी वदौलत वास्त-विक उन्नति की जाती है), वह यदि खनिज स्वभाव के जीवन चाले नहीं हैं तो श्रीर क्या हैं ? इनमें नाम की भी faith in  $\mathrm{self}$  ( श्रपने ऊपर विश्वास या स्रमापन ) नहीं होता, श्रौर न ही उनका कोई विशेष उदेश या लब्य जीवन में होता है, तिथर की वायु श्राई, उधर उड़ा ले गई।

आपित्तकारक—वेड्र-वेड्र प्रतिष्ठित और महान पुरुषों को गाली देते हो ? तुमपर मान हानि का दावा किया जायगा।

राम—निर्जीव पत्थर चोह कैसे ही यहुमृत्य हों, नालिश वालिश नहीं कर सफते। श्रोर नालिश करेगा कीन ? श्रातिशी शीशे में मुँह देखते देखते लकवा दूर हो जाया करता है, वैसेही इस श्रलिफ़ (!) को पढ़ते-पढ़ते तो उनकी दशा बदल जानी है, उनमें जान श्रा जानी है, जड़ता दूर हो जानी है, सतबचनियापन उड़ जाना है। कचेहरी तक पहुँचते पहुँचते वादी से प्रतिवंदी वन जायँगे, फिर नालिश कैसी ?

जड़-सृष्टि का स्वभाव रखनेवाले मनुष्यरूपा विशेष व्यक्तियों को यदि सजीवन मान भी लिया जाय, तो खनिज वत् उनके जीवन को उस न्यूनतम गति (चेतनता) वाला मानना पढ़ेगा जिस गति का होना न होना एक समान है, जिस गति से स्पष्ट कुछ भी उन्नति नहीं होती, जो गति खिलाड़ी वच्चे के घूमते हुए लहु में हुआ करती है, जिस dead motion (मृत गति) का centre (केंद्र) छोटे से शरीर के वाहर नहीं होता। इस चेतनता वाले जड़ मनुष्यों के जीवन चक्क को हम (पहले पृष्ट पर के छोटे से छोटे) हैं वृत से निरूपण (represent) कर सकते हैं, अर्थात् उस वृत से जतला सकते हैं जो इतना अल्प है कि माने। शून्य ही हो गया हुआ है। ये वह महाशय हैं जिनका centre of force (चेतनता का केंद्र) उनके छोटे से तन में ही है। अर्थात् जो अपने प्यारे पेट ही के चहुँ ओर घूमते हैं; जो कुछ करते हैं सब अपने material self (भौतिक शरीर) ही के लिये करते हैं। जिनकी चेष्टा

श्रपने उदर ही के श्रपंण होती है (शिश्नोदर परायणः), जिनका परमेश्वर उनका पेट ही है, धर्म श्रीर विश्वास (Religion) स्वार्थपरता है; जिनके यहाँ Temple of God (ईश्वर के मंदिर, शरीर) में कामदेव (शेतान) वेखटके राज्य करता है; जिनके श्रंधकार से मरे मन-मंदिर को तंग (संकुचित) श्रीर श्रंधकार पूर्ण विल समसकर उसमें काम कोध कपी नाग (सप ) रात-दिन फुफकार मारत हैं, श्रीर हलाहल (विप) घोलते रहते हैं। इनको "पेट-पाल्" या "उद्रपरायण" नाम देना उचित है।

श्रापितकारक—िकसी ग्रुग का कोई इतिहास या किसी देश का कोई भूगोल "स्त्रार्थ-परता" को धर्म (या religion) नाम नहीं देता, किसी धर्मशास्त्र से यह श्रनोखी बात प्रकट् नहीं होती, तुम भी विचित्र मनगढ़ंत (कपोल किएत) लटके (श्रमूफे) उड़ाते हो।

राम-चाह प्यारे ! हाँ हाँ ! इसी पर क्या इति थोड़ी ही है ? "|" ( श्रालिफ़ ) की पढ़ते रहे तो देखोग कि समस्त संसार ( में, तू, यह, वह, सव ) राम ही की मनगढ़त है ।

न नम्रशे-दुई दिल से मिटा दूँ, तो सही। मखलुक को खालिक न बना दूँ तो सही॥ कतरा न श्रनलबहर कहे, तो कहना। श्राविद से न मावृद बना दूँ तो सही॥

"धर्म" से मुराद हमारी वह जाति या सम्प्रदाय नहीं है जो मुक्रदमावाज़ी के समय लोग Law Courts (न्यायालयों, ख्रदालतों) में ख्रारज़ीदावा पर लिखवाया करते हैं, वरन् 'धर्म' से हमारा श्राभेप्राय है वह विश्वास जो लोगों के हृदय-पटल पर श्रिधित होकर एक के साथ उनके नस-नाड़ियों में उवला करता है, श्रोर छाप यनकर उनके समस्त कमों श्रोर विचारों पर छपता है। वह जीवित शक्ति वा विश्वास (living force) किसी मनुष्य का श्रसली धर्म होती है, जिसके प्रकाश में वह शेप सर्व काम करता है।

The thing a man does practically believe (and this is often enough without asserting it even to himself, much less to others), the thing a man does practically lay to heart and know for certain, that is in all cases the primary thing for him, and creatively determines all the rest. That is his religion. (Carlyle.)

श्रर्थ – किसी व्यक्ति का जो कुछ व्यावहारिक निश्चय होता है (श्रीर यह निश्चय चहुधा करके श्रपने श्राप को भी विना वताए या प्रकट किए के होता है, श्रीरों की तो भला क्या चर्चा) श्रीर जिस विश्वास (निश्चय) को मनुष्य व्यवहार रूप में श्रपने हृद्यंगम करता है श्रीर हृद् निश्चय से जानता है, वह व्यावहारिक विश्वास ही समस्त दशाशों में उसके लिय प्रारम्भक वात होती है, श्रीर श्रप सब चेप्टाओं श्रीर केमों को उत्पन्न करता है। ऐसा व्यावहारिक निश्चय ही उस (मनुष्व) का religion (धर्म या ईमान) होता है।

क्या वह परान्त-भोजी भोंदू (मृढ) हिंदू या ब्राह्मण या वैप्णव या आर्य या वेदांती आदि कहलाने योग्य है जो "चल मेरी लकड़ी रंग वदल जा" का वाक्य है और किसी झँगरेज़ वहादुर या किसी अन्य मत के प्रभावशाली वा तेजस्वी (influential) व्यक्ति के सम्मुख कट अपने (नाममात्र के) निर्चय से इनकार कर जाता है। भला इतनी सदाचारिक शक्ति (moral courage) तो कहाँ कि श्रपने विश्वास का शुद्ध शब्दों में इक़रार करते न शरमाए ? कितनी श्रिधिक संख्या ऐसे हिंदू-मुसलमान श्रौर ईसाइयों की है जो जिह्ना से ईश्वर को सर्वत्र-सर्वव्यापी मानने वाले हैं, सर्वव्यापी वर्णन करते हैं; मंदिरों में, प्रार्थनालयों में, लेक्चरों के समय, श्रौर वाइज़ (उपदेश वा कथा) के समय अपना तन मन धन परमेश्वर के अर्पण कर देते हैं, किंतु जब ज़रा स्त्री का, हवेली का, रुपया का, या सुस्वादु भोजन-पान का मुँह देखा, तो हाय ! उस शुद्ध पवित्र (pure) परमेश्वर की श्राँखों में नमक डालकर तन भी उससे छीन लिया, मन भी छीन लिया, कंचन पर, भूमि पर अपने भाइयों से लड़ाईयाँ और मुक़हमें आरंभ कर दिए। किसीस्त्री के साथ ग्राँखें चार हुई, तो सर्वत्र सर्वव्यापक पकमेवाद्वितीयम् परमेश्वर धरा ही रहगया। किसी डिप्टी कमिश्नर साहव या उच्च अधिकारी (शासक) की हाजिरी में यदि होते, तो दीन-हीन वने रहते, मानों मुँह में जिह्ना ही नहीं। किंतु सर्वत्र सर्वदर्शी शासकों के शासक ईश्वर भगवान् जिसको न केवल भारतेश्वर, चीन सम्राट् या ज़ार रूस का स्वामी जानते हैं, वरन समस्त भूमि, तारे, नज्जञ, सूर्य श्रीर चंद्र का सम्राट् वर्णन करते हैं, उस सर्वशक्तिमान (omnipotent कादर-मुतलक ) महान् की उपस्थिति में अकतैव्य श्रीर श्रवक्रव्य वार्तों के श्रपराधी होने का साहस पड़ गया। हाय ! इस दंभ श्रौर पाखंड से भरे हुए हिंदुपन श्रौर मुसलमानपन, ईसाईपन या श्रोर किसी पन पर तीन हरफ़ (ध. क. र≂धिकार)!

> वाइज़ाँ काई जलवा वर महरावो-मिनवर मेक्कनंद । चूँ व खिलवत मे र वंद श्राँ कार दीगर मे कुनंद ॥

शर्थ-थे उपदेशक लोग (वाइज़ करने वाले), जो कि मेहराव व मिम्बर (प्लेटफ़ार्म) पर विराजमान होते हैं, जब एकांत में जाते हैं, तो श्रौर श्रौर काम करते हैं (श्रर्थात् वाहर में कुछ कहते हैं श्रौर भीतर में कुछ करते हैं)।

किसी एकांत स्थान में, या रात को सोने से प्रथम, या रात के स्वप्नों में जो वासनाएँ या खयालात (cravings) हृद्य में वेग के साथ प्रकट होते हैं, उनसे मनुष्य के असली धर्म का पता मिलता है कि आया उसका धर्म या उपास्यदेव उपया है, खी है, विद्या है, या सचमुच ईश्वर है।

धन्य हैं वे जिनका असली धर्म वही है जो वे अपर से अकट करते हैं।

"सद जाँ फ़िदाप थ्राँ कि जुवानो-दिलश यकेस्त।" श्रर्थ-जिनका मन श्रौर वाणी एक है, उन पर में सौ जान-से फ़िदा हूँ।

हिंदी-भाषा के महाकवि, भारतेंद्व वाबू हारिश्चंद्र से रसखान-खानखाना श्रादि सच्चे मुसलमान भक्तों के विषय में क्या ही श्रच्छा कहा है।

"इन दो चार मुसलान पर कोटों हिंदू वारिये।"

वह न्यक्ति जो सच्चे हृद्यवाला (sincere heart) है, वह राम का अत्यंत अधिक निकटस्थ है उस न्यक्ति की अपेता कि जो राम के विचारों से तो विलक्षल सहमत है, किंतु उन विचारों को न्यवहार में नहीं लाता।

मन नमेगोयम श्रनतहक्क, यार मेगोयद, विगो । च्यूँ न गोयम ? वर सरे-बाज़ार मेगोयद, विगो ॥ श्रर्थ —में श्रनलहक नहीं कहता हूँ, यार (सत्यरूप) खुद कहता है कि तू कहो। में फिर क्यों न कहूँ, वह सरे-वाज़ार कहता है कि कहो।

कव लिवासे-दुनयवी में छुपते हैं रोशन ज़मीर। जामाप-फ़ानृस में भी शोला उरयाँ ही रहा॥

चह पुरुप, ऊपर से चाहे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई श्रादि, "स्त्रार्थपरता" रूप धर्म का श्रमुयायी है जो केवल इंद्रियों के विलास के लिये कटिवद है; जिसे घर की परवाह है न घाट की; स्त्री, वाल वच्चे मरें चाहे जिये; नंगे रहें, भूखे रहें, प्यासे रहें, उसकी वला से;िकसी की शिचा की चिंता है न किसी के सुधार की चर्चा है; संतान तो फ्राक्तामस्ती में दिन काटे श्रीर श्राप यारों में वैठकर मंग-चूटी उड़ाएँ, गाँजा श्रीर सुलक्षे के दम लगाएँ, चिमन वीवी (श्रफ्यून) से सोहवत गरमाएँ।

भंगा पीवन सोवन वार्गा।
धर दे जीवन श्रपनी भागी॥
व वाँ श्राँ वे हमीयत रा कि हरिगज़।
न ख्वाहिद दीद रूप-नेक वखती॥
तन श्रासानी गुज़ीनद ख्वेश तन रा।
ज़ना फ़रज़ंद विगुरज़ारद व सक्ती॥

श्रर्थ—उस निर्लज्ज मनुष्य को देख, वह कभी नेकवस्ती का मुँह न देखेगा, क्योंकि वह केवल श्रपने लिये श्राराम पसंद करता है श्रीर स्त्री-पुत्रों को विपत्ति में छोड़ता है।

श्रप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च । तमस्येतानि जायंते विवृद्धे कुर्रुनन्दन ॥ गीता० (१५-१४) श्रर्थ-ऐश्रर्जुन !तमोगुलके बढ़ने पर मूर्खता, श्रकर्मण्यता, श्रातस्य श्रोर मोह ये सब छा जाते हैं।

यदि मानवी स्वरूप स्वीकार करने पर भी जड़-छिष्ट के गुणों में जकरे रहना था. तो कवि की उक्ति के श्रवसार हजरतयहद श्रथवा कोई वहुमृत्य पत्थर होना हजार गुना श्रच्छा था।

किसी रंजकश को देते तो फुछ उसको सूद होता। दिले-सम्त काश पत्थर हजरुलयहृद होता॥

इस स्वार्थपरता धर्म का श्रतुयायी, इंद्रियों का दास, यदि ऊपर से धनवान् वरन् राजराजेश्वर भी हो जाय,तो हृदयवान् (विशाल चित्त) पुरुषों की दृष्टि में शुद्र ही गिना जाता है, जढ़ सृष्टि की श्रेणी में गिना जाता है।

रोम (Rome) के सौभाग्य का सूर्य जब पूर्ण उन्नति पर था, जब वह नगर लगभग संसार-भर का (जितना कि तब बात था) राजसिंहासन था, वहाँ के उन दिनोंवाले महा अतापी महाराजों की तालिका में ये नाम भी पाय जाते हैं।

फ्लाडियस (Claudius), कैलीगोला (Caligula), टाई-वेरस (Tiberius), डोमीशियन (Domition), वाईटेलियस (vitellius), नीरी (Nero)।

ये वह नाम हैं जिनकी सुनते ही शतहासकों के सम्मुख वह समस्त श्रकथनीय श्रत्याचार श्रोर पाप मूर्तिमान होकर दिएगी-चर हो जाते हैं कि जो संसारमें लुञ्चेसे लुञ्चा महागुंडा मलुष्य भी विचार में नहीं ला सकता है, जिनको वर्णन करते लेखनी का हिया फटता है, जिनमें से एक को भी लिखने का खयाल ही करने से रॉगटे खड़े हो जाते हैं। पाठको । यदि उपरि- लिखित सम्राटों का प्रभुत्व इस शर्त पर प्राप्त होता हो कि उन लोगों जैसी प्रकृति श्रोर स्वभाव भी श्रवश्य लेना पड़े, तो थूक दो इस साम्राज्य पर, धूलि डालो इस शाहंशाही पर !

गर फ़रेडूं शबद व नेमतो-मुल्क । वे हुनर रा व हेचकस मशुमार ॥ परानियां व नसीज वर ना श्रहल । लाजवदों-तिलास्त वर दीवार॥

श्रर्थ — निर्मुणी मनुष्य यदि ऐश्वर्य श्रीर वसुधा में फ़रेंदूं. जैसा वन जाय, तो भी उसको सामान्य मनुष्य के वरावर भी तू मत गिन। श्रशिष्ट मनुष्य के शरीर पर रेशमी वस्त्र ऐसे हैं जैसे दीवार पर लाजवर्द श्रीर सोना (श्रर्थात् दीवार पर चित्रकारी)।

श्रो भारत-निवासी! स्मरण रख, श्रादि से तू वह है जिसके यहाँ रुपयेवाले की तो महिमा श्रीर मान नहीं, वरन सद्गुण (rirtue) वाले की। जिसके यहाँ श्रव तक भी रुपये को न छूनेवाला संन्यासी श्रपने ज्ञान के कारण नारायण स्वरूप माना जाता है। श्रीर जिसके यहाँ एक कुटिया में रहनेवाला नग्न शरीर, फल-फूल पर निवाह करनेवाला गरीव श्राह्मण श्रपने ज्ञान श्रीर सद्गुण के कारण देवताश्रों के समान पूजा जाता था; न केवल (सांसारिक पेश्वर्य के स्वामी) वैश्य लोगों से, वरन (शारीरिक शिक्षवाले सुंदर शोभायमान वस्त्रों से सुशो-मित, रत्नाभूपणों से समलंकृत) राजाश्रों, महाराजाश्रों से।

बाहरी वैभव, ऐश्वर्य, सांसारिक टाठ-वाट, श्रोर श्रल्प-कालिक (चाणिक) तेज-प्रताप के वदले वास्तविक श्रानंद (peace), श्रच्चय प्रसन्नता (शांति) को हाथ से मत दो। बुभी कर्लई (चूने) का छोटा सा गोला देख उसकी सफ़ेदी पर मोहित होकर उसके घदले श्रपने हाथवाला ताज़ा मक्खन का पेढ़ा मत घदल लो। पछताश्रोंगे, यह चूना खाया हुआ कलेजा फाड़ देगा, हदय एक कर देगा, मार डालेगा। प्यारे! जिस चाह से खांसारिक संपत्ति को एकत्र करने में दिन-रात मिहनत करते हो श्रोर फुछ हाथ भी नहीं श्राता, उसी परिश्रम से श्रात्मिक उन्नति के लिंथे कुछ भी समय व्यय करो तो श्रमृत जीवन प्राप्त हो जाय।

शाशि सर पावक को करे परकाश सो निज धाम वे। इस चाम से ताज नेह त्, उस धाम कर विश्राम वे। इक दमक तेरी पाय के, सब चमकदा संसार वे। टुक चीन ब्रह्मानंद की, जग नीर ते हैं पार वे। मंस्र ने स्ली सही, पर बोलता वही बैन वे। बंदा न पायो खल्क में, जब देखियो निज नैन वे। श्राशिक लखावें सैन जो, लख सैन को कर चैन वे। तुं श्राप मालिक खुद खुदा, क्यों भटकदा दिन रैन वे।

मनुष्य-स्वरूप में यनस्पतिवर्ग—वनस्पतिवर्ग यद्यपि कई प्रकार के होते हैं (नारियल, सरो,सेव, श्रॅग्रूर, पीपल, श्राक, ढाक, सुंवल श्रादि), जिनके विस्तृत विवरण में वनस्पति-विद्या (Botany) के वड़े-बड़े ग्रंथ मौजूद हैं, किंतु सामान्य रीति से वनस्पतिवर्ग का स्वभाव यह है कि एक ही स्थान पर बढ़ना, फलना फूलना, श्रपने वंश (Species,कुल)को स्थिर रखना,पत्ते टहनियाँ श्रादि पर्याप्त हों तो पथिकों को छाया भी देना, श्रातिथि के श्रागे या स्वामी की सेवा में मींटे या कड़वे फल (जैसे मौजूद हों) उपास्थित कर देना; परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की

सामध्यं न रखना और पायः पशुत्रों या मसुष्यों के अत्याचारी हाथाँ से नष्ट हो जाना, कार जाना। जैसे विश्व (ब्रह्मांड, Macrocosm) में वनस्पतिवर्ग की श्रावश्यकता है (श्रावश्य कता न होती तो मौजूद ही क्यों होत ), वेसेही मानवी चीला (microcosm, श्रंड, सन्म सृष्टि) में भी वनस्पतिवर्ग की पहाति और गुणवालों की श्रावश्यकता है, परन्तु कवि के कथनानुसार।

गरचे कस वे श्रजल न ज़्याहट् मुरद्। तौ मरी द्र दहाने अयद्रहा॥ खंदाँ ह बूदन विह अज़ गंजो गुहर वखरीदन अस्त। ता तवानी वक्के बुद्दन अञ्चलेसानी सुवास ॥

श्रर्थ-यद्यपि कोई मनुष्य विना मृत्यु के नहीं मरेगा; तो भी त जान नुभक्तर सर्प के मुँह में न जा। हसमुख रहना मोतियों का कोप दे देने से भी अच्छा है, जबकि तू विजली वनकर रह सकता है (श्रथात् प्रसन्त-चित रह सकता है) तो वर्षा का वादल (अर्थात् रोनी स्रुरत) मत वन।

यदि मानवी चोल में श्रानकर भी वनस्पतिवर्ग (जड़) वने रहे और उस स्वतंत्रता को प्राप्त न किया जो इस चीले में मिल सकती है, श्रीर टेंटेलस (Tantalus) की तरह मीटे जल में खड़े होने पर भी प्यासे और चारों और खुस्वाद मेवां के बीच में रहकर भी भूखे रहे, तो शोक, महायोक है।

हीरे जैसा जन्म तुम्हारा कौड़ी वहूले वेच दिया।

पाडक जान गए होंगे कि महायों में वनस्पति कौन हैं। यह है " इंड्रिन्पालक " " परिवार उपासक " कार्यात्रात्र कार्यात्रक के किस्तार उपासक " साधारण गृहस्त लोग, जिनके जीवन को वैश्य-जीवत

की उपमा दी जा सकती है, जिनके जीवन का वृत ह से बंद ग्रन्य वृत द से वर्णित हो सकता है, जिनके जीवन की गति की तुलना कोव्ह के बैल की गति से हैं,जिनका श्रसली धर्म दुकानदारी है.जिनका मुक्ति के लिय सिकारिश करनेवाला ( श्रयतार वा पेगम्बर) रुपया है, जिनका गुरुदेव स्त्री है, श्रीर जिनके लिये यथार्थ पूज्य ( इप्टदेव ) देह-दिखावा ( vanity, पाखंड, शासी ) है। इन लोगों के जीवन का वृत पेट-पालकों के वृत समहत श्रिधक विस्तृत होता है। 'पेट-पाल्' तो केवल श्रपना ही पट पालता है, कुटुंबवाला समस्त कुटुंब की पालना फरता है, ब्राप भृखा रहकर दुःख फेलकर फुटुंब की सेवा करता है। पटपाल की प्रीति के बाहु इतने छोटे होते हैं कि विचारा नुंजा जब छाती के सामने छालिंगन के लिये प्रेम के बाहु फैला एक हाथ से दूसरे हाथ को छूता है तो (श्रीर किसी को श्रपने प्रीति के घर में ले श्राना तो एक श्रोर रहा ) महा मुश्किल से अपनी छाती की चौटाई को नापता है। कुईंच वाला यात्किचित् विशाल-बाहु हाता है, पुत्र-पुत्रियों को अपने श्रंक(कजाज)मं ले सकता है। जैसे कोव्ह के वैल वाले दृत में लड़ घाल वृत श्रधिक संख्या में समा सकते हैं, वैसे ही "कुंटुंव<sup>.</sup> पालक" की उदारता का चत्र कई अशकों को शरण देता है। लट्ट की अपेचा वैत श्रति श्रधिक मृत्य का होता है, वैसे ही "पेट-पाल्" की श्रपेजा "परिवार-पाल्" का होना धन्य है। वनस्पति वर्ग की चर्चा में किसी ने कहा है।

> हे नर ऐसी प्रीति कर जैसी वृज्ञ करे। धूप सहे सिर श्रपने श्रौरों छाँव करे॥

मानवी वनस्पति वर्ग भी बहुत कुछ इस प्रशंसा के योग्य है, श्रीर देश की शोभा सोंदर्य को बढ़ाता है। श्राज कल भारतवर्ष में इस वेश्य (ग्रहस्थी) समुदाय का वोल वाला है, नत्री हैं तो सारे देश को श्रपना घर समम्भेन के स्थान पर एक छोटे से घर को श्रपना देश समम्भेते हैं, ब्राह्मण हैं तो श्रह्म (ईश्वर) के स्मरण में घर-चार को मुला देने के स्थान में खी-चच्चों की चिंता में ब्रह्म (ईश्वर) को निमन कर रहे हैं, श्रीर वैश्यों को रुपए का विहित त्याग सिखाने के स्थान में उनसे श्रविहित श्रीर श्रमुचित प्रहण सीख रहे हैं। जो हैं सो व्याचहारिक हम से वैश्य-धर्म का दम भरता है। ले वेश्य-धर्म किंदिन स्थात है। ले वेश्य-धर्म हों तरे पो वारह हैं। राजा जाति (श्रमेरेज) भी तो सीदागर ही हैं, श्रथांत वेश्य हैं।

'श्रतिक के श्रहदनामें में लिखा है कि हज़रत लुत,उसकी लड़िक्याँ और उसकी स्त्री सोदोम (Sodom) नगर से इकटे वाहर जा रहे थे;शेप सब का मुख तो नगर के बाहर की श्रोर था, किंतु लुत की स्त्री का ध्यान पींछ नगर की श्रोर था। परिणाम यह हुआ कि श्रेप सब को मुक्ति मिली, किंतु लुत की स्त्री विचारी वहीं लवण का स्त्रम बनगई। प्यारे पाठको ! यह कहानी मनुष्य से संबंध रखनेवाल एक प्राकृतिक नियम को प्रकट करती हैं, जो लॉर्ड बैरन (Lord Byron) के शब्दों में इस प्रकार वर्णित हो सकता है।

"Tis his nature either to advance or die; He stands not still, but or decays or grows.

श्रथं—मनुष्य का स्वभाव यह है कि या तो वह उन्नति करें वा श्रवनति; वह कभी थिर नहीं रहता, श्रिपेतु श्रवनति करता है। जैसे मनुष्य का शरीर वचपन से लेकर वरावर बढ़ता जाता है, वैसे ही मनुष्य की श्रात्मिक श्रवस्था के लिये भी लगातार उन्नति करते जाना श्रावश्यक है। जन्न:— From well to better daily Self-surpassed. (Wordsworth)

"नित्यप्रति डेन्नति करना श्रौर पहले दिन की श्रोपेत्ता दूसरे दिन श्रौर उत्तम हो जाना मानवी स्वभाव है",(वर्ड्सवर्थ)

श्रपने वृत्तों को वढ़ाना, प्रतिदिन पग श्रागे चलाना रोक दिया जायगा तो प्रकृति-नियम के चक्कर में कुचले जाना होगा, पतन श्रारंभ हो जायगा, मृत्यु का सामना होगा।

"Advance or Perish" is the grim watch word of Nature.

श्रर्थ—" श्रागे वढ़ो या नप्ट हो जाश्रो ", ऐसा प्रकृतिका उत्र संदेशा है।

> खंजर न चले तो मोर्चा खाए। पानी न वहे तो उसमें बुश्राए॥

(लूत-पर्त्नी की तरह) जिस समय श्रपनी पहली श्रवस्था (सोदोम नगर) से निकलेंन की दुरा माना श्रीर वर्ड़ चुत्त fresh fields and pastures new (हरित खेतों, मैदानों श्रीर नए-नए लता-कुंजों) की श्रीर जाने से इनकार किया, यस वहीं लवण का खंमा वनना पड़ेगा! जिस समय वैल ने ज़रा श्रागे चलने से सुस्ती की, तड़ से कृषक का चातुक खाया। जब कोई व्यक्ति या जाति या देश एक ही श्रवस्था में गलना (Stagnate करना) चाहता है, तो प्रकृति-नियम (Divine Providence नेचर, ईश्वर या कर्म) का भट डंडा खाता है; श्रर्थात् भाँति-भाँति की विपत्तियों के चंगुल में फँसता है, सृतक की तरह की हों का श्राहार बनता है,

दासता की पाश (वन्थन) में फँसता है। बी० ए० की श्रेगी श्रायंत श्रेष्ठ ही सही, कितु यदि कोई मनुष्य उस श्रेणी में घर कर बैटे श्रीर फ़ेल ही होने पर कटियद हो जाय, मल्लाह की तरह सहपाठी विद्यार्थियों के एक खेये को परीचा रूप नदी पार करा श्राप, श्रोर फिर उसी नोका में दूनरे खेये को उत्तीर्ण कराने श्रा जाय, श्रोर इसी तरह फिर तीसरे चौथे खेये को, इत्यादि, तो वह व्यक्ति श्रयोग्यों की पंक्ति में गिना जायगा, निराशा श्रोर श्रयमान सहना पटेगा। बेसे ही बेश्य बुद्धिवाला मनुष्य (फुटुंच का गुलाम) यदि बर की चार-दीवारी में श्रपनी मनो-संपति गाड़ है, श्रोर प्रम का च्या विस्तीर्ण न करे, तो श्रपमान उटाएगा श्रोर दुःख पाएगा।

द वृत्त की श्रोर ध्यान करके देख लो। थोंड़ से चेत्र को घेर हुए अवश्य है, किंतु शेप सव कायज़-पृष्ट की श्रोर पीठ मोड़े हुए है। थोंड़ से तल (चेत्र) को include (संमितित) करता है, तो श्रेप सारं संसार को exclude (पृथक् ) करता है। यही हाल (श्रामे उन्तित न करनेवाले ) गृहस्थी के चक्र में श्रावह व्यक्ति का है। वालवच्चा का पालन पोपण श्रवश्य करता है, किंतु महकमा कमसारियेट में, महकमां वंदोवस्त में, महकमां इंजीनियरिंग में, डाक्टर के वेप या वकील के रूप में, या जिस श्राफिस में हो, श्रपने सजातियाँ के रक्ष में, या जिस श्राफिस में हो, श्रपने सजातियाँ के रक्ष में हाथ रँगने को हर समय तैयार रहता है, जिनसे काम पड़ जाय उनके गल काटने को मली भाँति तत्पर रहता है। यदि श्रेप सव घर उज्जेत हैं तो बला से, यह उन्कोच (श्रूस) ले लेकर श्रपने घर को किसी धनिक की समाधि (श्रवर) के वरावर कँचा श्रवस्थ बनाएगा। जिन लाँगों को हससे पाला पड़ जाय, उनकी स्वरों के मुख शोक से मुर

भाते हैं तो प्या डर है, यह उनके आभूपणें को विक्रवाकर अपनी स्त्री के मुखेरे को सोने से अवश्य अवश्य सिव्जत फरेगा, उसे पीत-वर्ण बनाएगा। अपनी आत्मा पस्त (शिथिल वा निर्वल) होती जाय और बरावर मुकर्ती जाय,तो प्या परवा है, यह अपनी स्थावर संपत्ति को अवश्य ही बढ़ाएगा, घर को कैंवा बनाएगा। शोक! सहस्त्र शोक!!

वरीं खक्लो-दानिश ववायद गिरीस्त।

श्चर्थ - ऐसी बुद्धि श्रौर समभ पर रोना चाहिए।

इस वंदी घर में श्रिधिक काल वंद रहने से चोरी, ठगी, डाक्सपन के रोगों में फंस जाता है, श्रनी लोगों का खून करना भी इसी स्कूल में सीखता है ? क्यों न हो:—

कि बूफसाद की आ़ती है बंद पानी में।

कार्ठन परिश्रम करने पर भी वहाँ का वहीं रहने श्रौर उन्नित न करने में कीएह का वैल प्रसिद्ध है। वैल पर यह पंजावी कहावत चरितार्थ होती है-"माँ चाँ के उग्गों दे चक्क"। ठीक यही हाल संसारी (स्त्री-पुत्रों में प्रस्त ) ब्यक्ति का है। विचारा वैल की नाई श्रम करता है, रात-दिन दफ़्तरों या दुकानों में जान-हिए पर श्रावरण डाल कोएह चलाप जाता है। यह कुछ पता नहीं कि इस कोएह के चलाने से क्या प्राप्त होगा, कहाँ जा रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ ! इत्यादि; हाँ जब श्राँखों पर से मृत्यु समय पदी जरा उठेगा, तो देखेगा कि हाय-हाय ! रात दिन परिश्रम करते-करते मर मिटे, समभते ये वहुत यात्रा पार कर चुके होंगे, किंतु श्रपने श्रापको वहाँ का वहीं पाया, कुछ न उन्नित की । हाय री तृष्णा ! वाय री तृष्णा ! कुछ न कर सके ! कुछ न बना सके ! उस समय

रोना और दाँत पीसना होगा, प्राण भी संकट ही में स्वामी रामतीर्थं. निकलेंगे।

जाँ व जानाँ दिह वगरना अज़ तो विस्तानद अजल । ख़द तो मुंसिफ़ वाश, पे दिल । हैं निको या औँ निको॥ अर्थ - प्राण अपने प्यारे (प्रिया ) की दें, नहीं ती संखु ग्रम से इसे अवश्य ले लेगी। ये दिल ! त् स्वयं त्याय कर कि यह अञ्जा है, या वह अञ्जा है। श्रो कुडुंव के फंदे में फँसे हुए !

श्राराम की नहीं है यह जगह, हाँ बढ़े, चलो, हाँ बढ़े चला । श्रालिंगनार्थ फैलनेवाले वाहुत्रों की विशाल करी। अपने भेम (fellow-feeling) के दूच की विस्तृत करों, वहो, यहाँ तक कि जीवन को निरूपण करनेवाला चारों और ते परिमित इत्त फैलते-फैलते श्रपिमित विस्तार को स्वीकार करे श्रीर चीधीरेखा वन जाय, श्रीर तुम्हारा जीवन भूत अलैयाँ से निकालकर सब को सीधा-मांग दिखाए। श्रामे बढ़ी, त्रामे बढ़ी,यहाँ तक कि मिथ्या जगत् का "त्रामापीछा" विल इल अर्थहीन हो जाय।

वहींवेद्ममृतं पुरस्तात् वहा परचात् वहा द्विणतस्त्रोचरेण । अध्यवीर्धं च प्रस्तं ब्रह्में विश्वमिदं विश्वमि ( श्रयंचे० सुंडको० श्र० २ खं० २)

अर्थ-व्रह्म ही यह असृत क्यी सामने हैं, वहां ही पाँछे है। ब्रह्म ही दहिने और ब्रह्म ही वाएँ है। यह नीचे और जपर फैला हुआ है, ब्रह्म ही यह सब कुछ है, वह सब से श्रेष्ट हैं।

श्रंदरूँ व विक तुई पे दोस्त ! दर चुपो-सस्त-ज़ेरो-बालाई। श्रथं - भीतर-वाहर, दिहने-वार्ष श्रोर ऊपर-नीचे, पे मित्र ! त् ही है।

श्रागे चलो, श्रागे चलो, यहाँ तक कि "चलना फिरना" निरर्थक हो जाय।

तदेजित तन्नेजित तदूरे तद्वदंतिके। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाद्यतः॥ (यजु० ईशा० मं० ४)

श्रथं-हम चल हैं, एम चल हैं नाहीं, हम नेट़े, हम टूर। हम ही सब के श्रंदर चानन, हम ही वाहर नूर॥ मस्तम कुनाँ चुनाँ कि न दानम ज़ वे खुदी। दर श्वरसण-खयाल कि श्रामद कुदाम रक्त॥

श्रर्थ – मुमको ऐसा मस्त करेंद् कि में वेखुदी से इस वात को न जान सकूँ कि विचार के मैदान में कौन श्राया श्रीर कौन गया ? (श्रर्थात् उस प्रियतम के खयाल में वेहोश श्रीर निमन्न हो जाऊँ)।

श्रागे चलो, श्रागे चलो, यहाँ तक कि चक्कर में व्याकुल श्रोर त्रस्त करनेवाले वृत्त से वचकर सन्मार्ग में चलने वाले सूर्य का जीवन पा लो, प्रकाश ही प्रकाश वन जाओ, श्रोर यह श्रवस्था श्रा जाय।

कचात्मा कच वानात्मा क शुभं काशुभं तथा। क चिंता कच वार्चिता स्वमहिम्निस्थिस्य मे॥ श्रर्थ —हे कहाँ ज़ात श्रीर कहाँ है गेर ज़ात ? फ्या बुराई ? कौन सी खूबी की वात ? फ़िक कैसी मुसको ? वेफ़िकरी कहाँ ? मस्त श्रपने नूर में हूँ महें जात। प्यारे पाठक ! एक भूठी, काल्पनिक, नाशमान धर्मशाला (सिराय) से यह प्रीति कि त् श्रपंन श्रसली घर की विलक्षल भूल वैठा ! यह भोलापन छोड़ो, श्रसली घर (निजधाम) की सुँह मोड़ो, श्रसली स्वरंश-प्रीति की मत खो दो।

तायरोनम कज़ क़ज़ां च क़द्र । श्रोफ़तादा जुदा ज़ गुल़ज़िरेम ॥ मुर्गे-शाखे-द्ररांत-लाहुनम । गोहरे-गंजे-द्ररांज-श्रमरांरम ॥ या दुर श्रज़ मुहीत-तोहीदेम । गोहर या ज़काने-इरफ़ानेम ॥

श्रथं - हम यह पत्ती हैं जो भाग्य वश श्रपने कार से श्रलग गिर गए हैं (या जुदा हो गए हैं)। हम श्रसलोक के दृज्ञ की शाखा के पत्ती हैं, श्रोर रहस्यों के उन्ते के कीप के मोती हैं, या श्रद्धेत रूपी वृत के एक मोती हैं, या ईप्रवर परायणता की खानि के एक मोती हैं।

वराप नाम भी श्रपना न कुछ वाकी निशां रखना।
न तन रखना,न दिल रखना,न जी रखना, न जां रखना॥
ताल्लुक तोढ़ देना, छोड़ देना, उसकी पायंदी।
खवरदार श्रपनी गर्दन पर न यह वारे-गिरां रखना॥
मिलेगी क्या मदद तुभ को मददगाराने-दुनिया स।
डमेदे-यावरी उनसे न यां रखना न वां रखना॥
बहुत मज़बूत घर है श्राक्षवत का दारे-दुनिया से।
उटा लेना यहां से श्रपनी दीलत श्रीर वहां रखना॥
उटा देना तसव्वर ग़ैर की स्ति का श्राँखों से।
फक्षत सीने के श्राईने में नक्षरी-दिलसितां रखना॥

किसी घर में न घर कर वैठना इस दारे-फ़ानी में। ठिकानां वे ठिकाना श्रौर मकां वर लामकां रखना॥

मनुष्य-रूप में प्राणि-वर्ग-अब ज वृत पर दृष्ट डालिएगा। द वृत से बहुत बड़ा है, यद्यार टेढ़ाएन (वक्रता) दूर नहीं हुआ। यह वृत उन लोगों के जीवन-चक्र की, निरू पण करता है जो श्रपनी जाति (caste) भर के साथ उतनी प्रीति रखते हैं जितनी पेट-पाल अपने शरीर के साथ रखता है, या कुटुम्ब-पालक श्रपने वाल वच्चों के साथ । श्रीर जो समस्त जाति की भलाई के लिये उतने ही उद्यम के साथ परिश्रम् करते हैं जितना कुटुम्ब-पालक अपने कुटुम्ब के लिये करता है। पेट-पालू का प्रीति-केंद्र (लट्टू की नाई) श्रपने ही शरीर में था, कुटुंब-पालू का गति-केंद्र (centre of force ) वैल की भांति शरीर से ज़रा दूरी पर था, जाति-पालक को घुमाने वाली शक्ति (जाति-प्रीति ) उसके शरीर से श्रौर भी दूरी पर क्रिया करती है। उसके जीवन चक्र का गति-केंद्र देह-श्रध्यासं (य विंदु ) से श्रपेनाकृत वहुत दूर है। इसीलिये उसका जीवन चक्र भी वहुत विस्तृत है। जाति-पालक की जीवन-गति को घोड़दौड़ के घोड़े (race horse) की गति से तुलना दी जाती है। यह घोड़ा श्रपनी गति से वैल श्रादि की श्रपेत्ता वहुत वड़ा वृत्त वनाता है। मेलों में या श्रौर श्रवसरों पर इस पशु के चमत्कार देखेंने को नगरों के प्रत्येक गली कुचों के कौतुक-प्रिय लोग दौड़े जाते हैं। श्रत्यंत मृ्ल्यवान् होता है। यहुत प्रशंसा के योग्य है। स्वजाति-प्रति-पालक को भी यह सब प्रशंसा शोमा देती है। सृष्टि के भीतर जीवन के Evolution (विकास) की दृष्टि से इसी quality

(श्रेणी) की गति का प्रकाश (खनिजवर्ग श्रौर वनस्पतिवर्ग की श्रपेत्ता ) पशुवर्ग में होता है, श्रौर मानवी वेप के भीतर श्राच्यात्मिक जीवन के Evolution (विकास) के विचार से इसी श्रेगी की चेतनता जाति-पालक के जीवन की विविक्त करती है। अर्थात् प्राणिवर्ग (पुशुर्क्रो ) का शारीरिक जीवन श्रीर जाति-पालक का श्राध्यात्मिक जीवन एक ही श्रेणी का होता है, श्रौर वे एक ही वृत्त से निरूपित हो सकते हैं ( उस. वृत्त से जिसमें घोड़दौड़ का घोड़ा चक्कर लगाता है)। श्रौर जो चेतनता ( energy ) का प्रकाश प्राणिवर्ग में होता है, जाति-प्रतिपालक मनुष्य में भी उसके श्रनुकृत श्रोर समतुल्य चेतनता का प्रकाश होता है। ऐसे महाशय की वदौलत कई परिवार तृष्ति श्रौर सुख पाते हैं, कई दोपों श्रौर क़ुरीतियों का जुवा उसके सजातियों के गईन पर से उतरता है। किसी जाति या समाज या समा के लिये ऐसी उत्तम श्रमिलापा वाले का श्रस्तित्व सौभाग्य का चिन्ह है। किंतु पाठको ّ लूत की वीवी वाले दर्धांत को भूल न जाना, श्रीर न विज्ञान की इस वात को विस्मरण कर देना कि चेतनता का होना यांन होना गतिशील शरीर के स्थान पर निर्भर नहीं होता, विक गति के मुख (रुख) पर श्रवलंवित होता है। श्रौर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि शरीरिक जीवन के स्वास्थ्य का अनुमान जानदार के डील-डौल से लगाना विलक्कल श्रयुक्त है। किसी वच्चे श्रादि का डील छोटा देखकर वोल उठना कि उसका स्वास्थ्य खराव है ( रोगग्रसित है ), श्रौर किसी विछोने पर चित लेटे रोगी को देखकर कह देना कि इसका स्वास्थ्य श्रत्यंत उत्तम है, उचित नहीं। विक शरीर चाहे छोटा हो, चाहे मोटा (या लंबा), यदि श्रवनित की श्रोर धावमान है, तो जानदार का स्वास्थ्य श्रवस्य खराव है,

श्रौर यदि उन्नति की श्रोर धामवान है, तो स्वास्थ्य श्रच्छा ही है। ठीक यही हाल श्राध्यात्मिक जीवन का है।

यदि कोई व्यक्ति है वृत्त में जीवन यापन (व्यंतित) करता दृष्टिगोचर होता है,हर प्रकार के पापों में प्रवृत्त है, किंतु श्राज तोया (परचात्ताप) करके श्रपना वृत्त विस्तृत करने को है, प्रेम के वाहु फैलाने में यत्नशील हो रहा है, तो वह न्याक्त सान्तात् (Positive) गति प्रकट कर रहा है। उसके जीवन का मुख (दिशा) ठीक है,उसका श्राध्यात्मिक स्वास्थ्य उत्तम है। श्रौर यदि कोई महाशय, जिनका जीवन-वृत्त ज या व से निरूपित हो सकता है (श्रर्थात् जो जाति-प्रति-पालक या देश-सेचक नाम पाते हैं ),श्रपने Sphere ( वृत्त ) में बराबर भ्रमण करते रहने पर इति कर रहे हैं, किंतु साथ के साथ उस वृत्त को विस्तार नहीं दे रहे हैं [दूसरे शब्दों में उनकी पहली गति (velocity) में चपलता (acceleration ) नहीं हो रही है ], वह महाशय श्राध्यात्मिक-रोगी हैं, श्रवनतिपरायण् हें,उनकी जीवन-गति शीघ्र श्रभाव रूप (negative) हो जायगी,गिरंगे, श्रपने जीर्गरोग से जाति की जाति को श्रौर देश के देश को हानि पहुँचाएँगे, श्रौर घोर पतन का कारण होंगे। वह जाति का नेता जिसके मन में श्रपनी जाति ही समा रही है, श्रपनी जाति को जिस तरह हो सके उन्नति दिया चाहता है, जाति के कल्याण और भलाई के यत्न में तन मन से संलग्न है, पर अन्य जातियों की कुछ परवा नहीं करता, बरन अन्य जाति को अपनी जाति के अधीन बनाया चाहता है [स्वयं ब्राह्मण-सभा का होकर यह चाहता है कि ब्राह्मणों का तो श्रभ्युद्य हो,शेष खव जातियाँ जाँय जहन्त्रम को ; श्रौर स्वयं यदि कायस्थ-कानफ्रेंस या श्रारोड्वंश

सभा का है, तो कायस्थों या श्ररोड़ों का राज्य लाने का इच्छुक है, शेप सब जातियों को पददलित करने पर तुला है; स्वयं श्रार्थसमाजी है, तो सनातनधर्मियों श्रीर ब्रह्मसमा-जियों के एक का प्यासा है, या सनातनधर्मी होकर श्रार्थ-समाज श्रादि के नाम का कट्टर शत्रु है — इत्यादि - इत्यादि ], पेसा जाति-पालक, पेट-पाल श्रौर परिवारोपासक (दोनों) से डील डील में तो बढ़ा हुत्रा है, उनका बढ़ा भाई है; किंतु है श्राध्यात्मिक रोगी। उसकी गति श्रभावरूप होनेवाली है, अवनति की **घ्रोर धावमान है, उसका जीवन यृत्त** दिन वदिन संकीर्ण (तंग) होता जायगा, क्योंकि जो Sectarian (जाति . वादीया पन्थाई) श्रन्य जातियों से संश्राम करके श्रपनी जाति चा पन्थ की उन्नति दिलाना चाहता है,केवल इस सिद्धांत पर कि यह जाति "अपनी है", "मेरी है", वह श्रात्महत्यारा [ श्रात्महत्यारा, क्योंकि व्यावहारिक रीति पर "में" श्रौर स्वयं श्रर्थात् श्रात्मा को (जो वस्तुतः ग्रुद्ध, सर्वव्यापक श्रीर आनंदघन हैं ) शरीर मानता है, जो मिलन श्रौर परिच्छिन्न है] जब श्रपनी जाति वालों में वैठेगा, तो श्रपने श्राप श्रपने सिद्धांत के श्रनुसार उस जाति में श्रपने कुटुंव वालों की प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयत्न करेगा । मनमें यह कहकर कि "मेरा समीपी है", यह कुढुंच "श्रपना है", "मेरा है" श्रीर दूसरे कुटुंवों की शक्तियाँ छीन कर अपने कुटुंव का गौरव बढ़ाने में संकोच न करेगा। ऐसे महाराय का वृत्त जिसे गिरकर दे वृत्त में पड़जाना कुछ काठिन बात नहीं हैं। और जो व्यक्ति अपने कुटुंब से केवल इस खयाल से प्रेम करता है कि यह कुढुंव "मेरा है,श्रपना है" ( श्रर्थात जो केवल शारीरिक संबंध को भानवा महसूस कर सकता है, उत्तम संवंध से विलंकुल अनजान है), वह अपने कुटुंब को शेष कुटुंबों पर गौरवान्वित

करने में चाहे उद्यत हो, किंतु भय है कि जब अवसर पाएगा, अपने भाइयों का स्वत्व छीन कर पेट-पालू के बृत्त में गिर जायगा।

कमी कभी एक संस्था या संप्रदाय किसी सच्चे हृदय वाले (उन्नतिशील) महाशय, की कृपा से कड़वी वेल की तरह बढ़ती हैं, फैलती है, किंतु शीव उसमें फूट पड़ जाती है, इकड़े-दुकड़े हो जाती है। इस पतन का प्रधान कारण प्रायः यही होता है कि उस मत के श्रनुयायी जो श्रारंभ में ं छोटे वृत्तों से उन्नति करते करते उस बड़े वृत्त में प्रवृष्ट हुए थे, वह त्रागे को उन्नति करने से विमुख रह जाते हैं, श्रपना स्वास्थ्य विगाड़ लेते हैं [ इसमें उनका श्रपना श्रपराध समक लो या उस मत के ideal ( श्रार्दश ) के छोटा होने का ]। इस नाशमान संसार में एक श्रवस्था में स्थिर हो बैठने का श्रर्थ है मृत्यु। (भई जमकर वैठने योग्य तो एक तेरा श्रपना सच्चा धाम रूप सिंहासन ही है )। वह energy (उत्साह, शक्ति, श्रावेश ) जो उन मतवादियों के जीवन-वृत्त को विशाल करने के लिये उन्हें दी गई थी अपने समुचित कर्म में न्यय नहीं होती, परन्तु शक्ति-स्थिति (Conservation of energy) के सिद्धांत के अनुसार नए भी भला कव होने की हैं? तत्काल ईर्षा, डाह, क्रोध में परिवर्तित हो जाती है, और फूट का कारण होती है (जहाँ गाली गलौज, कीना श्रीर फर्साद की दुर्गंध थ्रा रही हो, समभा जात्रो कि किसी श्राध्यात्मिक मृतक की दुर्गध है)। बहुत वेर तो बात यहाँ तक विस्तार पकड़ती है और पन्नपात इस सीमा तक नेत्र बंद कर देता है कि धर्मकी आर् में शरीर भाव शासन करता है ख़ौर एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय की मुलोच्छेद करने को तत्पर हो जाती है, केवल इस बिचार से कि "यह मेरी नहीं है"; श्रौर यह दूसरी

सम्प्रदाय पहले की मूल उखाड़ने की तुल जाती है, केवल रसे हेतु से कि यह अन्य का मत है। पर हाय री आत्महत्या! हाय री खुदकुशी! दोनों भूल बैठे हैं कि उनका अपना आप तो Divine Truth Itself (केवल वस्तुमान और सत्य) है, उनका अपना आप तो शत्रु का भी अपना आप है, सत्रु कहाँ?

प्यारे भारतवासियों । शत्रु को घायल किया चाहो, तो करो यह अभ्यास, पकाओं यह पाठ, याद करो यह संथा, realise (अनुभव) करो यह सच्चाई कि शत्रु तुम से भिन्न ( जुदा) नहीं है। जिस प्रकार से अपने आपको शरीर में हिप्नोटाइज़ (hypnotise संमोहित) कर चुके हो ( भ्रांति के वेग से अपने आपको गन्धा देह वनाए वेठे हो ), उसी तरह अपने शुद्ध स्वरूप में निष्ठा करो और देखों कि भयानक शत्रु के शरीर में में ही स्थित हूँ कि नहीं।

श्रात्मेव ह्यात्मनो वंघुरात्मेव रिपुरात्मना। (गीता ६-४)

अर्थ - अपना आप ही अपने आपका मित्र (या वंधु, संवंधी) हैं। और अपना आप ही अपने आपका शत्रु है। I appear as the enemy, I am the enemy, I am the enemy.

में ही शत्रु दिएगोचर होता हूँ, में ही शत्रु हूँ, मे ही शत्रु हूँ। शत्रु उड़ गए, शत्रु उड़ गए। ज्ञान के गोलों ने शत्रु उड़ा दिए। मैं ही में हूँ। एक मेवाद्वितीयम् हूँ। शुद्ध स्वरूप हूँ।

वेरंग कभू हो के दिखादूँ तुभको।
त् गुल है, तो वृ हो के दिखादूँ तुभको॥
में श्राप से जो श्रपने से फुर्सत पाऊँ।
पयाश्रौर तो? त्हों के दिखादूँ तुमको॥

I am the monarch of all I Survey My right there is none to dispute.

श्रर्थ—जहाँ तक दृष्टि जाती है, मैं सब का वादशाह हूँ श्रीर मेरे स्वत्व पर कोई भगड़ने वाला नहीं।

खुद खुदा हूँ, शाहे-शाह हूँ, एक दिन श्रौर रात है।
सो रहे हैं हो के वेग्रम, लात ऊपर लात है,॥
सब शाहों का शाह में, मेरा शाह न कोय।
सब देवों का देव में, मेरा देव न होय॥
डंडा कुल पर है मिरा, क्या खुलतान श्रमीर।
पत्ता मुक्क विन ना हिले, श्राँधी मेरी श्रसीर॥

(भ) सीन सुखी सुरूप मूँ जान होय। सिरों लाह सुट्टे तीनों तापड़े जी॥ तिनके तोड़ चौरासी दे चार कीने। जन्म मरण दे चुक्के सियापड़े जी॥ दोपी दूसरा यर काफूर होया। गोले वस गए चुप चुपातड़े जी॥ श्राठो याम हर हाल में मस्त फिरदे। जमदूतां दे मारके मापड़े जी॥

मनुष्य-रूप में मनुष्य-स्वभाव—श्रव व वृत की बारी श्राई। यह जै वृत से भी वड़ा है। ज जैसे कई वृत इसमें सम्मिलित हैं। इसकी वकता (Curvature) वहुत कम है,मार्ग सीधा सा है, किंतु श्रभी कुछ टेड़ापन शेप है, वकता श्रभी विलक्कल दूर नहीं हुई। यह वृत्त उन व्यक्तियों के जीवन-चक्र को निरूपण करता है जो देश भर के साथ वहीं प्रेम श्रौर प्रीति रखते हैं जो पेट पालू श्रपने पेट के साथ, कुढ़ंब-पालू एक कुडुंब के साथ, श्रौर जाति-पालक एक जाति के

साथ रखता है; जिन्होंने श्रपने समस्त समय श्रीर ध्यान को देश की भलाई के लिये अर्पित कर दिया है; जिनको अपने देश की भूलि तक प्यारी हैं। श्रीर जो caste colour or creed (जाति, वर्ण श्रौर मत) की श्रपेत्ता के विना ही श्रपने देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने संगे भाई के समान प्रिय समसते हैं। इस वृत में गतिशील मनुष्य का गति केन्द्र विन्दू य (अर्थात् शरीर) से वहुत अधिक दूरी पर होता है, श्रौर उसका जीवन-वृत श्रत्यंत विस्तृत होता है। देश-सेवक की जीवन-गति को वृत-विस्तार के विचार से हम चंद्रमा की गति से तुलना दे सकते हैं। देश-सेवक वह है जो भृखों मरते (दरिद्र) देशवासियों के लिये चंद्रमा की तरह ईद (उत्सवतिथि) हो, या जो देश की दारिद्य निशा में चारों श्रोर प्रकाश का जल वरसा दे, यद्यपि उसकी उदारता का यह प्रभाव न हो सके कि रात्रि मिटजाय (दिन आजाय)। और जिस तरह डिजियाली की वदौलत पौदों में रस भरता हैं, वैसेही देश सवक की वदौलत गृहस्थ लोगा को अमन चैन श्रीर प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्राच्यात्मिक जीवन के विकास ( Evolution ) में देशहितैपी वा देश-सेवक (श्राध्यात्मिक वनस्पतिवर्ग ऋदि की ऋपेचा ) असल मनुष्य की श्रेणी वाला है, मीतर चाहर मनुष्य है। उसका काम मनुष्य का है श्रीर नाम मनुष्य का है।

> मरना फला है उसका जो श्रपने लिये जिए । जीता है वह जो मर चुका इंसान के लिए ॥

1 /

"Breathes there a man with heart so dead Who never to himself has said This is my own my native land." (Scott) शर्थ - क्याँ कोई मनुष्य ऐसा मृत-चित हैं जिसने श्रपने मन में कभी ऐसा न कहा हो कि यह मेरा स्वदेश श्रपना है।

पे भारत निरं शिवाजी, गुन गोविद सिंह जी और राना प्रताप कहाँ तक सोए रहेंगे ? यदि स्वदेश प्रीति (the Spirit of patriotism) का पाठ भी थ्रोर वस्तु ख्रा की तरह ख्रांगरे जो ही से लेना स्विकार है, तो क्यों नहीं उस डाक्टर के बृतान्त को हृद्य-द्र्पण पर श्रेकित बना रखते जिसकी स्वदेश प्रीति की बदौलतं भारत-साम्राज्य में श्रगर जे जाति के पैर दृद्द प्र से श्रा जमे। यद्यपि पाठकों ने इतिहास में कई बेर यह उल्लेख पढ़ छोड़ा होगा, किंतु जीवन में बरत कर भविष्य इतिहास के पृष्टों पर स्वदेश-प्रीति की स्वृति स्वयं छोड़ने का संकल्प नहीं कर लिया, तो माना इस बृतान्त को स्वप्न मी नहीं पढ़ा। एकांत में श्रध्ययन करने श्रीर पढ़कर श्रपने नस-नाढ़ियों में प्रविष्ट करने के लिये मौलाना श्राजदा की कविता में से यह भाग पाठकों की भेट किया जाता है।

फ़र्रखित्यर था हिंद में फ़ॅरमारवाप मुल्क । श्रीर गेरत नसीमो सवा थी हवाप मुल्क ॥ पर हिंद पर था हादसा प्रनाम श्राज्य पड़ा । यानी कि वादशाह था खुद ज़ॉ वलव पड़ा ॥ इस तरह का फ़ित्र पड़ा था मिज़ाज में । था मुन्तिला वह इक मरज़े ला इलाज में ॥ साय श्रहले श्राक्तों होशो हवास श्रपने खो चुके । सारे तबीव हाथ इलाजों से थो चुके ॥ पर इस मसीहदम ने जो श्राकर किया इलाज । ऐसा वहस्व-तवा मवाफ़िक पड़ा इलाज ॥ गोया दवा वकारे दुश्रा हो गई उसे ॥ नौवत खुशी की वज गई सारे जहान में। श्रीर जान ताज़ा श्रा गई इक इक की जान में ॥ फ़र्रुख़िस्यर कि शाहे-सख़ावत मन्नाव था। वहरे-करम का जिसके भकोला सहाव था ॥ इक जश्ने-स्नाम उसने किया धूम-धाम से। श्रौर शोर तहनियत का उठा खासी-श्राम से॥ हाज़िर हुए श्रमीरो-वज़ीर श्रा के सामने। श्रौर उस तवीव को कहा वुलवा के सामने ॥ ला दामने उम्मेद कि भरदें श्रभी उसे । ता उम्र भर न पाए त् खाली कभी उसे ॥ दरियादिली तबीव की देखी मगर ज़रा। डाली न उसने लालो-गुहर पर नज़र ज़रा ॥ हुन्वुलवतन के जोश से वेताव होगयाः। दिल त्राव होके सीने में सीमाव होगया ॥ की श्रर्ज़ हाथ जोड़के खिद्मत में शाह की। वंदा को श्रारजू नहीं कुछ इंस्ज़ो-जाह की ॥ ज़र की हवस न माल की है जुस्तज़ू मुके। पर श्चारज्ञु जो है तो यही श्चारज्ञु मुके॥ कुछ ऐसा मेरे वास्ते इनञ्चामे-श्चाम हो। जिससे सेरा तसाम चतन शाद-काम को ॥ योला यह शाह इसका भी तुमपर मदार है। जो माँगना है माँग, तुभे इच्तियार है॥ तय अर्ज़ की तयीय ने यूँ वादशाह से। रोशन जलाल-शाहो खुरशेदो-माह से॥ थोड़ी ज़मीन नवाहिय-दरिया-किनार में। मुभको अता हो ममलिकते-शहरयार म ॥ ता इस तरफ़ जो मेरे वंतन के जहाज़ श्रायँ। श्रीर उनमें ताजरान ज़वील इम्तयाज़ श्रायँ ॥ फुछ उनपे होवे राह न वीमे-ज़वाल को। श्राराम से उतारे यहाँ श्रपने माल का॥ श्रीर जिन्स जो कि लाएँ वह नज़दीको-टूरं से। महस्ल सव मुश्राफ़ हो उसका हुज़ूर से ॥ दम उस मसीह-दम का वहुत कारगर पड़ा। यह नुस्ता बल्कि सब से सिवा पुर श्रसर पड़ा ॥ हरचंद उसे न फ़ायदप-सीमो-ज़र हुआ। पर नफ़ा वहरे-श्रहलेवतन किस क़दर हुआ॥ दामन में इक श्रताए खुदादाद पड़ गई। श्रोर सन्तनत् की हिंद् में बुनियाद पड़ गई॥ श्रप श्राफ़तावे-हुन्ने वतन ! तृ किथर है श्राज ?। तृ है किधर कि कुछ नहीं श्राता नज़र है श्राज ॥ ठंढे हैं क्यों दिलों में तेरे जोश हो गए है। क्यों सब तेरे चिराग हैं खामेश हो गए ?॥ हुच्ये-वतन की जिन्स का है क़दतसाल क्यों ? हैराँ हूँ श्राजकल है पड़ा इसका काल क्यों 🖁 🛭 कुछ हो गया ज़माने का उल्टा चलन यहाँ। हुट्युलवतन के वदले है बुग़्जुलवतन यहाँ॥ विन तेरे मुल्के-हिंद के घर वे चिराग़ हैं। जलते इवज चिरागी के सीने में दाग हैं॥ कव तक शंवे-सियाह में . खालम तवाह हो । पे श्राफ़ताव ! इधर भी करम की निगाह हो ॥ श्चालम से ताकि तीरार्दिली दूर हो तमाम I पंजाव तेरे नृरं से मामूर हो तमाम ॥

( श्रज़ मजम्या नज़मे श्राज़ाद )।

परंतु पाठक ! माना कि स्वदेश-रक्तक का जीवन श्रत्यंत उच्च कोटि का है, श्रीर उसका जीवन-वृत्त (व) श्रत्यंत विस्तृत होता है, परन्तु यह वृत्त श्रभी श्रौर भी विस्तृत होने की योग्यता रखता है । सीधी-रेखा नहीं वना । यद्यपि क्रेंग बहुत घेरे हुए है, परन्तु उस द्वेत्र के सिवाय श्रेप समस्त घरातल से मुँह फेरे हुए है । देशसंरत्तक (John Bull) श्रवने इँगलैंड के अधिकार में चँदमा है, तो फ़ांस ग्रॉर रूपन ग्रादि के लिये राहु (ब्रह्ण) से कम नहीं। श्रोर इस वृत्त में निवास करने वाला देशगौरव स्वरूप (फखरे-मुल्क) पूर्वोक्न समस्त वृत्तों में गति शील भाइयों से ज्येष्ठतम तो श्रवश्य है, किंतु रोगी हो जाने पर ( श्रर्थात् श्रपने इत को श्रधिक विस्तार देने की योग्यता खो वैटने पर ) समस्त देश की सत्यानाशी का कारण होता है। पेटपाल् से ता प्रायः एक कुटुंच के मनुष्य दुःख पाते हैं, कुड़ंबोपासक विगड़ धेठें तो एक कुडुंब की दूसरे परिवार से भिड़ाएँगे, जाति-प्रातिपालक खराव हो जायँ तो एक समाज वा जाति को दूसरी समाज, जाति या सभा से लट्राएँगं, श्रौर सैकड़ों या सहस्रों स्त्री-पुरुपों के मनों में ईपी-द्वेप की अनिन प्रज्वालित करेंगे; परन्तु सोकाल्ड (नाम मात्र) देश-संरक्तक (बा देशभक्त) जो रूपा-वृष्टि के बड़े-बड़े कर्णों (बृंदों) की माँति देश को सिंचित करने श्रा रहे थे, यदि श्रपनी श्रवस्था में जम जायँ तो मानों भारी पत्थर वनकर देश पर श्रोले बरसाएँगे, हिम-वृष्टि (Snow-fall) नहीं वरिक शिलावृष्टि · (hail-storm) से देश निवासियों के घुएँ उड़ाएँगें, सहस्रों बिल्क लच्चों भगवान के जीवों (बंदों ) के शिर कटवाएँगे, पक देश को दूसरे देश के अधीन करने के लिये रक्ष की निदयाँ वहाँपँगे, स्वयं इंद्रियों की दासता करने के लिये दूसरे देशवालों की स्वतंत्रता का नाम मिटाएँगे। हाय शोक!

प्यारे! स्वतंत्रता के इच्छुक हो तो संसार रूप कारागार में उसे मत दूँहो। देश के स्वामी वन जाने पर भी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होने की। श्रापने स्वरूप को समस्रो, स्वतंत्रता मिलेगी; किसी प्रकार की केंद्र पत्ला न पकड़ेगी; श्रापने श्रापको वही परम स्वतंत्र पाश्रोगे कि जिसके साधारण भ्र-विद्यंप से राव-रंक श्रास्ति-नास्ति (व्यक्त-श्रव्यक्त)होते हैं,जिस के श्राद्य-संकेत व संज्ञा (wink and gesture) पर देश, काल श्रोर वस्तु (Time, Space and Causality) का श्रास्तित्व श्रवलंवित हैं। नुम्हारी ही नैन-कटारी (निमेपोनेमप) में सृष्टि का उद्भव, स्थिति, संहार है। धन्य है जगत-श्रादर-णीय दृष्टि! धन्य है जादू-मेरे नेत्र-कमल!

श्रमी हलाहल मद-भरे खेत ख्याम रतनार। जियत मरत कुकि कुकि परत, जे चितवत इक वार॥

प्यार, ज़रा जाग तो सही ! श्रपनी महिमा (glory) रूपी घोड़े वेचकर श्रविद्या रूपी वेश्या से श्रालिंगन कर कब तक सीया रहेगा ? श्रुति भवगती तेरे सिरहाने बैठ तुमको मोह-निद्रा से जगाने के लिथ ऊँचे स्वरों में तेरी महिमा के गीत गा रही है; पर हाय ! तेरे कान पर जूँ तक नहीं रंगतीं।

सपर्य्यगाच्छुक्रमकायमव्रग्मस्ताविर 👸 शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीपा परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यव्धाच्छा-श्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ( यजु० ई० वा० मं० ८ )

है मुहीतो मनज्ज़ा व वे श्रवदाँ।
गो पे है कहाँ ? हमा वीं हमा दाँ॥
वह वरी है गुनाहों से रिंदे ज़माँ।
वहों नेक का उसमें नहीं है निशाँ॥

वह बुजुर्गे-बुजुर्गा है राहते-जाँ। वह है वाला से वाला च नृरे-जहाँ॥ वहीं खुद है जिनाँ च बूँ ज़ वेयाँ। दिये उसने श्रज़ल में हैं रंगतो-शाँ॥ यही राम है दीदों में सबके निहाँ। यही राम है वहर में वर में श्रयाँ॥

मृतकों से वाज़ी बद्कर सोने का खल श्रव बंद करो। एक घेर इंद्र ( सब देवता का राजा ) स्वप्न में गूकर बनकर खुजली श्रादि तरह-तरह के रोगों में फँस गया। श्रेप देवताश्रों ने श्रपने स्वामी की जब यह गति देखी, तो लज्जित हुए श्रीर घवराए । श्रंततः इंद्र के स्वप्नावस्था में श्रा उपस्थित हुए, श्रौर एक ने निकट श्राकर कहा-"महाराज, यह प्या ? श्राप श्रप्सरात्रों को भृतगए !", दूसरे ने कान में कहा-"चन्द्रलोक पति ! देवराज शयह क्या ? श्राप श्रमृत-रस को विसार वैंडे !", तीसरा वोला —"शरणागतवत्सल ! यह क्या ? श्राप श्रपनी इंद्र-पद्वी वाले जटित-सिंहासन को स्मृति से खो बैठे!", इत्यादि। इंद्र ने इन सब के उत्तर में शिर हिलाया श्रौर श्रपने शूकर वाले मुख श्रौर वाणी के स्वर में कहा -"हुवाँ हुवाँ !", माना श्रपनी वाणी से प्रत्यन्त यह जतलाया कि "श्करनी, विष्टा श्रोर कीचड़ जो इस समय मुक्ते श्रानंदित कर रहे हैं, इनसे उत्तम श्रप्सरा, श्रमृत श्रोर सिंहासन मला क्या होंगे ! श्रय देवतागण ! श्रपने सिंहासन विहासन को तुम श्रपने घर रक्खो, हमें तो कीचड़ में लिथड़ना (निमन्त होना) फूलों के विद्योंने पर लोटन से श्रधिक भाता हैं"। वाह ! मेरे प्यारे ! तेरा श्रपना श्राप तो <u>इंद्र</u> का भी <u>इंद्र</u> है । त् सांसारिक स्वप्न में फैंसकर मृत्यु को त्रिकित्सक (वैद्य) श्रोर रोग को श्रपनी दवा क्यों समभ रहा है ?

जितिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नियोधत । (य० क० १-३-१४)

श्रर्थ—उठा, जागो, ज्ञानियों के पास जाश्रो श्रीर श्रात्म-ज्ञान की प्राप्त करो।

सर विनह वर कक्ष वया पे गाज़िया !
ृत्वाव रा विगुज़ारो खुद रा कुन रिहा ॥
ृश्यं—पे गाज़ी (शरवीर) ! शिर हथेली पर रखकर श्रा ।
मुखंता की निदा छोड़ श्रोर श्रपने श्रापको स्वतंत्र कर ।

उठ जाग घुराङे मार नहीं। पह सौन तेरे दस्कार नहीं॥

## सव का संचेप।

वृत्त गति जीवन काम या नाम
हः .....लट्ट्............ खनिजवर्ग ........ पेट-पालू
दः .....कोल्ट्ट् का वेल .... वनस्पतिवर्ग ...... कुटुंव-पालक
जः ... घोड़दोड़ का घोड़ा ... प्राणि श्रर्थात् जाति-प्रतिपालक
पश्च वर्ग

ब · · · · चंद्रमा · · · · · मनुष्य · · · · · देश-भक्त (नेता) श्र · · · · सूर्य (زنده جاريد) परमात्मा · · · · शानवान् ,श्रात्मदर्शी वकता नितान्त दूर

श्चमर पुरुष—पे प्रकृति ! श्रपने पुरुप के दर्शन कर ले। पेतारागण के भूपण ! तुम इस सूर्यों के सूर्य पर न्योछावर हो जाश्रो। श्रंधकार ! भाग ! श्रो श्राशा पुष्पोद्यान (गुञ्चहाये-चमने उम्मेद) ! श्राखें खोलों, विश्वशाण की महिमा देखों। मृर्खता के विद्याने पर ग्रँगड़ाइयाँ लेनवाला ! तुम्हारे नेत्र-कमल क्यों नहीं खुलते ! अपनी ही ग्रांखों के प्रकाश को वाहर देख लो। स्वप्नावस्था में संकरणे के ग्रहाई चावल कहाँ तक पकाशोंगे ? रात तो हो चुकी। संसार वाटिका के विहंगा ! श्रानंद भरे सोहलें (गीत) गाप जात्रों, दुल्हा (स्र्य-रूप ज्ञानवान्) का जलस (उपगमन वा सिहासनारोहण्) का समय श्रा रहा है। पे घरती श्रोर श्राकाश ! दुल्हा के लिये गुलाल (उचटना) तैयार करो। वासंती समीर (वादेनविहारी) ! रंगरिलयाँ मनाए जाश्रो। कृपा-वृष्टि के मेश्र ! सदक पर पानी छिड़क। हिरत पटावृत्ता दुलहिन (वृत्तां) !वन टन श्रपने कानों (फूलों) में मोती (श्रोस-रूण्) सजा निखरकर (प्रतीत्ता में) पेकि विन्यस्त हो। जाश्रो। joy! joy!! (श्रानंद! श्रानन्द !! श्रानंद !! श्रानंद !!

नरिंगस वचमन राहे कि मेदीद खुदा। गोशे-गुल श्रामदनीहाय कि श्रससा में कई॥

श्रर्थ — पे खुदा ! नरिगस (नत्र) वात में किसकी प्रतीत्ता कर रही हैं, श्रीर फ़्ल (कर्ष) किसके श्राने की राह में मुके हुए (ध्यान लगाये हुए) हैं।

किस का आगत स्वागत है ? उसका जो पहले ही सर्वत्र विद्यमान है, सूर्य के जीवन वाला ज्ञानवान ।

> श्राफ्ततावश्रस्त श्राफ्रतावस्त श्राफ्रताव । ज़र्रहा दारंद श्रज़ श्रो रंगो ताव ॥ सुनिलप-दीदार-हक्ष दीदारे-श्रो । सम्बप-गुफ्तारे-हक्ष गुफ्तारे-श्रो ॥

श्रर्थ - वह स्र्य है, वह वस्तुतः स्र्य है, श्रोर उसके कारण से समस्त परमाणुत्रों में वर्ण श्रीर प्रकाश है। उसका दर्शन सत्य के दर्शन का उदयाचल है, श्रौर उसकी वार्तालाप सत्य की वार्तालाप का स्रोत है।

यही सूर्य रूप ज्ञानवान (ब्रह्मनिष्ट) है जो पहाड़ और नदी में लाल और मोती बनाता है, पत्ते-पत्ते को प्रफुल्लता प्रदान करता है, प्राणियाँ (जीवधारियाँ) में प्राण डालता है, मनुष्य में जीवन का ख़्यास फ़ुँकता है, भूमि इस ही वास्तविक सूर्य से निकला हुआ एक स्फुल्लिंग है, नज्ञत्र सब इस ही के आकर्षण से गीतवान हैं।

ख्रज को सोना चाँद को चाँदी तो दे चुके। फिर भी तवायक करते हैं, देखूँ जिधर को में॥ तारे भमक भमक के बुलाते हैं राम को। श्राँखों में उनकी रहता हूँ, जाऊँ किधर को में॥

यह श्रमर-पुरुष ( चित्वन, The source of all energy) जिस देश में चमकता है, उस देश का श्राध्यात्मिक जीवन स्थिर रहेगा। सूर्य की तरह यह विज्ञान रूप महापुरुप प्रत्यन्त में कुछ न करता हुश्रा भी क्या पेट-पाल्, क्या कुटुंब-पाल्, ज्ञाति-प्रतिपालक, या देश-मक्ष, सब को जीवन पहुँचाने घाला होता है; प्रत्येक की छाती में, प्रत्येक के मस्तिष्क में, प्रत्येक की श्राँखों में, इसका वास है; क्या श्रमीर के श्रौर क्या फ़क़ीर के नाम-रूप श्रौर नस-नाड़ी की विद्यमानता इसी के सहारे है; शरीरों की कोठरियों के भीतर भले या दुरे विचार कर्णों की भाँति उसही प्रकाशों के प्रकाश की stray beams ( प्रविष्ट रिग्नयों) में निवास वा स्थिति रखते हैं।

नाहनों श्रक्तरवो श्रलह मिन हवलुलवरीद । (श्रल्लाह शाह रग थीं नज़दीक )

## नाचूँ में, नट राज रे-नाचूँ में महाराज।

स्रज नाचूँ, तारे नाचूँ, नाचूँ वन महताव रे—नाचूँ में० तन तेरे में मन हो नाचूँ, नाचूँ नाड़ी नाड़ रे—नाचूँ में० वादर नाचूँ, वायू नाचूँ, नाचूँ नदी श्रहनाव रे—नाचूँ में० ज़र्रा नाचूँ, समुद्र नाचूँ, नाचूँ मोघर काज रे—नाचूँ में० मधुवा लव वदमस्तीवाला, नाचूँ पी पी श्राज रे-नाचूँ० घर लागो रँग, रँग घर लागो, नाचूँ पापा दाज रे-नाचूँ० राग गीत सब होचत हरदम, नाचूँ पूरा साज रे-नाचूँ० राम ही नाचत राम ही वाजत, नाचूँ हो निर्लाज रे-नाचूँ०

नज़र व हर कि कुनम, स्प-ख़ुद हमे वीनम। बहर कि मे निगराम रूप-ख़ुद हमे वीनम॥ व जुज़ व कुल हमा मासूरम श्रज़ ज़मीनो-ज़माँ। व जानवे-कि रवम कूप-ख़ुद हमे वीनम॥

श्रर्थ - जिस श्रोर कि में दिए डालता हूँ, श्रपना ही मुख देखता हूँ, श्रोर जिस किसी को देखता हूँ में श्रपना ही चहरा देखता हूँ। देश श्रोर काल से में समस्त व्यिष्ट श्रोर समिए में भरपूर हूँ, श्रोर जिस श्रोर कि में जाता हूँ, श्रपनी ही गली (निवास स्थान) पाता हूँ।

संपूर्णं जगदेव नंदनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रमा । गांगंवारि समस्तवारिनिवहाः पुरयाः समस्ताः क्रियाः । याचः प्राष्ट्रत संस्कृताः श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी । सर्वा वस्थितिरस्य वस्तु विपया दृष्टे परे ब्रह्मणि ॥

श्रर्थ -- परब्रह्म के साज्ञात्कार होने पर समस्त जगत् उसके लिये इंद्र का वन है, सब वृत्त कल्पद्रुम, सब जल उसके लिये गंगाजल हैं, सब कर्म पुरुष देनेवाले, सब बोलियाँ (वाणियां) उसके लिये संस्कृत हैं, महाचाक्य काशी है, सब जड़ पृथिवी उसके भोगने की वस्तु हैं।

श्रहा हा हा !

कहूँ क्या हाल इस दिल का कि शादी मौज मारे है। है इक उमडा हुआ दरिया, श्रहाहाहा ! श्रहाहाहा !! शये-महतायो-यादे-खुश, लवे-दरिया-सनम दर वर। चसाँ दानंद हाले-मा गरीकाने-तमन्वजहा॥

श्रर्थ — उजाली रात है, ठंढी वायु है, नदी का तट है, श्रोर प्यारा पार्श्व में है। ऐसी दशा में संसार-चिंता की तरंगों में निमग्न मनुष्य हमारी दशा का क्या श्रनुमान कर सकते हैं।

The World of spirits no clouds conceal;
Man's eye is dim, it can not see.
Man's heart is dead, it can not feel.
Thou, who wouldst know the things that be,
The heart of Earth in the Sunrise red,
Bathe, till its stains of Earth are fled.

(Goethe)

श्रथ-श्रध्यातम-जगत् (ब्रह्मलोक)को वादल (सांसारिक लज्जादि का श्रावरण्) नहीं छिपा सकते; केवल मनुष्य की दिए पर धुंघ छाया हुआ है, इसलिये वह नहीं (इस जगत् को) देख - सकती। मनुष्य का मन मुदी है, इसलिये वह इस (लोक वा ब्रह्मानन्द की श्रवस्था को) श्रनुभव नहीं कर सकता। पे मनुष्य! यदि तृ इन होनेवाली श्रवस्थाओं (या वस्तुओं) को जानना चाहता है, तो संसार के हृदय (श्रर्थात् पृथ्वी के ख्याल मात्र) को श्रहनोदय (ज्ञान के सूर्य) में खूब थी, श्रीर यहाँ तक घो कि संसार का चिन्ह मात्र भी श्रपने चित्त से उतर जाय (या भाग जाय )।

वह है राजमार्ग पर चलने वाला नारायण रूप ब्रह्मझानी जिसका श्रपना श्राप, पिता माता, पुत्र, घर-वार, श्रौर समस्त सम्पत्ति-वेभव, सव कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है।

तुरा गोयम तुरा दानम तुरा वीनमं तुरा खानम ।

मन तो ग्रुद्म तो मन ग्रुदी मन जाँ ग्रुद्म तो तन ग्रुदी। ता कस न गोयद वाद श्रज़ीं, मन दीगरम तो दीगरी॥

श्रथं — तुभे ही कहता हं, तुभे ही जानता हं, तुभे ही देखता हं, श्रोर तुभे ही पढ़ता हं। में तू हुआ, तू में हुआ, में आण हुआ, तू शरीर हुआ ( आर्थात् में श्रोर तू ऐसे श्रभेद हुए) जिस में उस के बाद कोई यह न कह सके कि में श्रोर हूँ, तू श्रोर है।

श्रात्मकीड श्रात्मरितः क्रियावानेप ब्रह्मविद्गं वरिष्टः । ( मुंडकोपिनपद् श्र० १ मं० २)

श्रर्थ — जो मनुष्य श्रातमा (श्रपने स्वरूप) में ही खेलता हुआ, श्रातमा (श्रपने श्राप) ही में श्रानंद लेता हुआ समस्त कार्यों को संपादन करता है, वह सब ब्रह्मझानियां में श्रेष्ठ ब्रह्म-झानी है।

> सुवाहे-ईद कि मरदम च कारो-वार रवंद । वलाकशाने-माहब्बत व कूप-वार रवंद ॥

श्रर्थ — संवेरे जविक श्रीर मनुष्य संसार के काम काज में मदृत होने के लिये जाते हैं, तो मोहव्वत (प्रेम) की विपित सहन करने वाले श्रपने यार (प्यारे) की गली में जाते हैं। फ्या प्यारे शब्दों में सुखमनी साहव में श्रमर पुरुष का चित्र दिखाया हैं —

> व्रह्मशानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्मदानी का ब्रह्म ध्यान॥ ब्रह्मणानी सदा निर्लेप। जैसे जल में कमल छलेप॥ व्रस्मानी सदा निर्दोप। जैंसे सूर सर्व को सेखि॥ ब्रायधानी निर्मल ते निर्मला। जैसे मैल न लागे जला॥ व्रसमानी सदा समदर्शी । ब्रह्मशानी की दृष्टि श्रमत वर्षी ॥ व्रत्यद्वानी संग सकल ऊधार। नानक ब्रह्मजानीको जपे सकल संसार॥ व्रह्मधानी सदा सद जागत। व्रह्मज्ञानी श्रहं बुद्धि त्यागत॥ ब्रह्मद्यानी के मन परम श्रानंद। व्रह्मशानी के घर सदा श्रानंद ॥ ब्रह्मशानी का दर्शन वडु भागीं पाइये। ब्रह्मफ़ानी को वंल वल जाइये॥ व्रह्महानी को खोजे महेश्वर। नानक ब्रह्मदानी श्राप परमेश्वर॥ ब्रह्मज्ञानी का कथ्या न जाय श्रधाखर। ब्रह्मज्ञानी सर्व का ठाकर॥ ब्रह्मज्ञानी की मत कौन वखाने। ब्रह्मज्ञानी की गति ब्रह्मज्ञानी जाने॥

ब्रह्मज्ञानी का श्रंत न पार।
नानक ब्रह्मज्ञानी को सदा नमस्कार॥
ब्रह्मज्ञानी सव सृष्टि का कर्ता।
ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता॥
ब्रह्मज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता।
ब्रह्मज्ञानी पूरन पुरुप विधाता॥
ब्रह्मज्ञानी श्रनाथ का नाथ।
ब्रह्मज्ञानी का सव ऊपर हाथ॥
ब्रह्मज्ञानी का सकल श्राकार।
ब्रह्मज्ञानी श्राप निरंकार॥

प्रश्न-ज्ञानवान तो हमारी तुम्हारी तरह अपवित्र शरीर वाला पीरिच्छन्न होता है, वह इस उत्तम प्रशंसा का पात्र क्योंकर हो सकता है ?

उत्तर-नारायण ! ज्ञानवान् एक शरीर में बद्ध नहीं होता ।

वह मौजूद रहता है हर रंग में। कभी श्राव में श्रौर कभी संगमें॥

इस भेद को वहीं जानता है जिस के ऊपर वीती हो। भई रे मीराँ-प्रेम दिवानी, मेरा मर्म न जाने कीय।

स्ती ऊपर सेज पियादी, कित विध मिलना होय ॥

तुम्हारी दृष्टि में एक विशेष शरीर उस का है और दूसरा शरीर किसी और का, किंतु उस के यहां तो एक ही मामला है। यह शरीर उसका श्रिषक अपना नहीं है, और वह उसका कम सगा नहीं है, उसकी दृष्टि में तो शरीर वरीर हैं ही कहाँ; दुरा कह दो, भला कह दो, काट दो बदन को, दुकड़े कर दो गरि वल हो तो, उसका क्या विगड़ता है। यह जिसम प्रापना तू ऐ वद गो ! तसव्यर महज़ है तेरा। हमारा विगड़ाता है क्या ! श्रहाहाहा ! श्रहाहाहा !

लोग समभते होंगे कि मंसर को स्ली पर चढ़ाया, शमस की खाल उतारी, श्रोर ऐसा करने से उनको मार डाला, पर द्याय कहाँ ?

> सृती सलीय ज़हर दे मुक्के, फदे न मुफदा जो, फ़क़ीरा श्रापे श्रत्लह हो। दार पर चढ़कर फहा मंस्र ने। श्राज श्रपना योल याला हो गया।

मरे न दरे न जरे, हरे तम, परम आनंद सो पायो ।
मंगल मोद भरयो घट भीतर, गुरु श्रुति ब्रह्म त्वमेव वताओ ॥
न मे मृत्युशंका नमे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म।
न वंधुनं मित्रं गुरुनैव शिष्यश्चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं ॥
( श्रशंकराचार्य कृत स्तोत्र )

श्रयं — न मुभे मृत्यु का भय है, न कोई सांसारिक जाति-पाँति का भेद (श्रन्तर) है; न मेरा कोई पिता ही है श्रोर न माता ही है, श्रोर न जन्म ही हुश्रा है; इसिलये न कोई संबंधी, न मित्र, न गुरु, श्रोर न शिष्य मेरा है, बरन में तो इन समस्त संबंधी (नाम-क्यों) से विमुद्ध हुश्रा सिन्चिदानंद-स्वक्रप हूँ, शिव हूँ, शंकर हूँ।

इधर श्रुति डंके की चोट पुकार रही है:—
"अयमात्मा ब्रह्म"। (अधर्व० मांड्को० मं० २)
अर्थ-यह श्रात्मा ब्रह्म है।

"ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः । श्रनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदांत डिंडिमः " ॥ (ब्रह्मनामावली)

श्रर्थ—ब्रह्म सत्य श्रोर संसार भूटा है, श्रोर जीव श्रोर ब्रह्म में चस्तुतः भेद नहीं है, इसी स सतशास्त्र जानने के योग्य हैं, यह वेदांत का ढिंढोरा है।

उधर पत्ता-पत्ता श्रौर परमाणु-परमाणु ढोल पीटकर कह रहा है:—

"तत्त्वमसि," "तत्त्वमसि"। ( साम० द्यांदो०प्रपा०६खं०८ ) अर्थ-वह ( स्वरूप हे प्यारे!) त् है, वही वस्तुतः त् है। अज़ माह ता वमाही, हाकिम तुई श्रो शाही।

श्रर्थ—चंद्रमा मछली तक श्रर्थात् श्राकाश से भूमि तक पे प्यारे ! तृ ही शासेक श्रौर वादशाह है ।

भृमि के प्रत्येक नस में में ऐसा भरा कि विचारी के उद्र में में श्रव समा नहीं सकता, उसका शरीर फट रहा है, श्रीर मुक्ते धक्के खा कर वनस्पतिवर्ग के रूप में वाहर श्राना पड़ता है। पानी में जाकर शरण ली, सरोवर, भील,नदी सब मुक्त मत्स्य (भगवान्) से ऐसे भरे कि उनके श्रपने लिये स्थान न रहा, उड़ गए, में ही में रह गया।

श्रजव यक दुर्र-नायावम कि दर दरियो न मे गुंजम। चे तुर्का श्राहुए हस्तम कि दर सहरा न मे गुंजम॥

श्रर्थ—में एक ऐसा सुंदर मोती हूं कि किसी नदी में नहीं समा सकता, श्रोर ऐसा विचित्र मृग हूं कि वन में नहीं समा सकता हूं।

समुद्र के प्रत्येक विंदू में जा धँसा, वहुतेरा श्रपने आप

को पूट-कूट फर भग है. पर हाय ! वहां भी मुक्ते हिर दिपान को स्थान नहीं। यादना सा समक्त कर समुद्र ने पुष्प की भौति मुक्ते शंक में लेना चाहा. श्रांखीं में समीना चाहा, परंतु श्रंक ही हुट गया।

> दामोन-निगट नंग व गुले-हुन्ते ते। विखयार ! गुलचीं वहार-ना ज दामां गिला दाख ॥

श्रथं - एप्टिका दामन ते। तंग है श्रौर तेरे सींदर्य के सुमन बहुत है। तेरी शोभा के प्रस्त (पुष्प) चुनने वाला पर्ले की तंगी (संकुचन) की शिकायत करता है।

मरी भरमार के कारण समुद्र के बंद बंद में कठोर पीड़ा होने लगी, बेचारा मरोड़े खा रहा है, लगातार श्रपने शरीर को उछाल उछाल मार रहा है, हह हाहा का कोलाहल मचा रहा है।

एक श्राकाश का बुदबुदा है। मुक्त प्राण रूप। वायु की समाई उस में भी कहाँ ? उस विचारे का उदर मुक्त को लेकर फ़ला फ़ला, श्राखर कहाँ तक ? लो, वह भी फूट गया, मुश्रा घर हूट गया। वे घर का हं। नख-शिख विलापी हं। मेरे लिग्ने कोई घर न रहा। श्रव कहाँ जाऊँ, क्या वनाऊँ ? पर हाय.! सुनाऊँ किसको ? दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं, एकमेवादितीयम् (वहदहु लाशरीक) हं।

श्राप ही श्राप हूं याँ गैर का कुछ काम नहीं। श्राब्द् हुस्रा—जात्रो जहन्तुम में।

राम-जहन्तुम मेरे ध्यान ही करने से जहन्तुम को सिधारता (भागता) है। नितान्त नाश हो जाता है, नाम को भी नहीं रहने पाता। (श्रानंद स्वरूप हूँ)। समय मेरा ऐसा घोर

शत्रु है (फालानवचिछन्न हूँ) कि जहन्तुम में जाऊँ तो जहन्तुम वहाँ नहीं रहता, मुभे पैर टिकाने को कहीं ठौर नहीं मिलता ।

न मे गुंजम, न मे गुंजम,, व बहरो-चर न मे गुंजम। व जन्नत दर न मे गुंजम, तहरुपुर चहरे-मन हैराँ॥ निशानम वे निशाँ मेदाँ, मकानम लामकाँ मीक़्बाँ। जहाँ दर दीदाश्रम पिन्हाँ, मरा जोयंद गुस्ताखाँ॥

शर्थ — में समुद्र और पृथ्वी पर कहीं नहीं समाता हूँ, में स्वर्ग में भी नहीं समाता हूँ, श्राश्चर्य स्वयं मेरे लिये श्राश्चर्य युक्त है। मेरा पता वेपता समभो, श्रीर मेरा घर वेघर जानो। संसार मेरे नेत्र में निहित है, मुक्तको ढूँढनेवाले श्रविनयी ( गुस्ताख, श्रशिए वा श्रनथेक ) हैं।

पे रौशनी-ए-तवा तो वर मन वला शुदी।

श्रर्थ - ऐ भीतर के प्रकाश (बुद्धि) ! तू मुभपर एक विपत्ति हो गया, यह क्या ? में कर ही क्या रहा हूँ ? देश (मकाँ)का देश में, काल का काल में, श्रपने स्वरूप में स्वतः स्थित में, किसी के सहारे (श्राश्रय) का इच्छुक नहीं, श्रपनी महिमा में क्यों न मस्त रहुँगा ? पर हाँ ! मेरे लिये एक स्थान श्रवश्य श्रुति ने निश्चित किया है, वहाँ में विश्राम करता हूँ ।,

शब्द हुआ - वह क्या?

राम—तुम्हारा श्रतःकरण (हृदय)।
श्ररज़ो-समा कहाँ मेरी बुसञ्चत को पासकें।
तेरा ही है वह दिल कि जहाँ हम समा सकें॥
श्रंगुष्ठमात्रः पुरुपो मध्य श्रात्मनि तिष्ठति।
(यज्जु० कठ० १-४-१२)

श्रर्थ—श्रॅग्हे मात्र वह पुरुष शरीर के भीर स्थित है ।

He is free and libertine
Pouring of his power the wine,
To every age and every race,
Unto every race and age,
He emptieth the beverage
Unto each and all
Maker and original
The world is the ring of his spells
And the play of his miracles

Thou seekest in globe and galaxy
He hides in pure transparancy,
Thou seekest in fountains and in fires.
He is the essence that inquires;
He is the axis of the star;
He is the sparkle of the spar;
He is the beart of every creature;
He is the meaning of each feature;
And his mind is the sky;
Than all its holds more deep, more high.

(Emerson)

श्रर्थ—वह (ज्ञान स्वरूप) स्वतंत्र श्रोर निर्पेस है। श्रपनी सुरा-रूपी शक्ति (श्रात्मिक जीवन) को प्रत्येक सुगकी संतति को जी खोल कर दान करता है। वह प्रत्येक समय श्रोर मानुपी सन्तान तथा प्रत्येक व्यक्ति को हृद्य खोल कर (यह मस्ती की मिंदरा) पिलाना है। वह इस संसार का वनाने वाला श्रोर श्रसल स्रोत (श्रादि कारण) है। संसार उस के मंत्रों का (या जाद का) छल्ला (श्रंगृटी) है, श्रीर उस के चमत्कारों श्रीर कौतुकों का त्तेत्र है। त् (उस शानी को या श्रानंद स्वरूप की) लोक श्रीर परलोक में दूँडता है, परन्तु वह (सुहिन्मत्र) विशुद्ध श्रंतः करण की निर्मलता में निहित है। तू उसको वैकुंठ के स्रोतों श्रीर यहां श्रादि की श्रान्न में दूँडता है, परंतु वह स्वयं उस जिज्ञासु का स्वरूप विशेष है। यह ध्रवन्तारे का धुरा है, श्रश्यांत् वह स्वतः श्रिधिष्ठत है। वह प्रकाशों का भी प्रकाश है। वह प्रत्येक प्राणी का हदय है। वह प्रत्येक चिह्न (रेखा) श्रीर तिल का श्रर्थ (सार) श्रीर अमित्राय है, श्रथांत् समस्त नाम श्रीर रूप उसी (सुहन्मित्र-स्वरूप) का निरूपण करते हैं। श्रीर उसका श्रयना हदय सुविशाल गगन है (जिसके भीतर लोक-लोकांतर विरे हुए हों)। श्रीर वह (परमात्म-स्वरूप) उन सब की श्रयेत्वा श्रयिक गंभीर श्रीर उच्चतम है। (एमर्सन)

बुलवुल श्रज़ गुल विगुज़रद च्यू दर चमन वीनद मरा। बुत परस्ती के कुनद गर वरहमन वीनद मरा॥ दर सुखन पिनहा शुदम च्यू वृष्-गुल दर वर्ग-गुल। हर कि दीदन मैल दारद दर सुखन वीनद मरा॥

श्रर्थ - बुलबुल यादे मुसको चमन में देख (ल, तो फूल छोड़ दे। यि बाह्मण मुसको देख ले, तो मृतिंपूजा फिर कव करे। में बात में इस प्रकार निहित हूँ जैसे कि फूल की गंध फूल की पत्ती में। जो कोई कि मेरे देखने की कामना रखता है, वह बाक्यों में मुस्त को देख ले।

اِ!! مُوْ !! مُوْ امُوْ

(पूर्व विषय "भारत का भविष्य" के अन्त में यह श्रेंग्रेजी कविता थीं, वह सहित अनुवाद के छपने से रह गई थी, अतएव उसे अब इस लेख के अन्त में दिया गया है)

Peace like a river flows to me, Peace as an ocean rolls in me,

> Peace like the Ganges flows, It flows from all my hair and toes.

Through the arched door
Of eye-brows I pour;
And sit in the heaven of heart,
There well do I ride
In glory, and guide,

And no one can leave me and part.

श्रर्थ-शांति-सरिता वह रही मम श्रोर है। शांति-सागर मन रहा हिल्लोर है॥ शांति, जैसी सुरसरी-श्रारा वही। जो कि मेरे नख-शिखा से वह रही॥ वक श्रुक्टि-हार से में देखता। श्रीर हदयाकाश में में लेटता॥ गर्व-संगुत में विचरता हूँ जहाँ। श्रीर शासन भय-रहित करता वहाँ॥ श्रोड़ कोई भी सुभे सकता कहीं। श्रथ च कोई पृथक् हो सकता नहीं॥ Merry wedlock, union,
On each or in heaven,
Is a dim foreshadowing symbol
Of my perfect embrace
Of the whole human race
And my clasp so firm and nimble.

As the golden lance,
Of the sun's sharp glance;
I pierce the hearts of flowers.
As the silvery ray,
Of the full-moon gay,

O Lightning! O Light! O thought, quick and bright! Come, let us run a race.

I hook up the sea to my bowers.

Avaunt! Avaunt! Fly! Fly!
But you can't

With me even keep pace
O Earths and Waters.

My sons and daughters!
O Flora and Fauna!
All limitations flinging
Break forth into singing

Hosanna! Hosanna!
'Om!om!! om!!!

श्रर्थ-स्वर्ग या संसार के जो व्याह हैं।

एकता के जो वरे उरसाह हैं॥

वे हमारे सकल मानव जाति प्रति।

मिलन-छाया-मात्र ही हैं कलित श्राति॥

किंतु श्रालिंगन हमारा है विमल।

पूर्ण, सुदृढ़ श्रीर श्रातिशय ही चपल॥

स्वर्णकांता सूर्य-िकरणां के सदश।
याणवत् या तीन्ण भालों के सदश॥
वेध देता हूँ हृदय से फूल को।
छेद देता हूँ तथा तरु-मूल को॥
पूर्णिमा के पूर्ण शशि-श्री की तरह।
रजतकांता गुभ्र ज्योत्स्ना की तरह॥
जोड़ देता हूँ लता के कुंज से।
छुन्ध सागर-लहरियों के पुंज से॥

श्रो विभा ! श्रो श्रित चपल सौदामिनी ! श्रो सु-चिंता श्रभ्न श्रित द्रुतगामिनी ! श्राइप, हम लोग दौड़ें वेग से । श्रीझ दौड़ें, तेज़ दौड़ें वेग से ॥

किंतु तुम मेरे बरावर तीक्ल भी।
दौड़ सकते हो भला वड़कर कभी?॥
हे धरिक्षी, सिंधु, मेरे सुत-सुता!
देवि वन की! राजऋतु-श्री सुस्मिता!,
छोड़ दो सब सुद्र निज परिछिन्नता।
गीत गाओं ॐ ॐ श्रमिन्नता॥

(भाग १० में जो विषय 'रामढँढोरा' छुपा था और उस के अन्त में जो अंग्रेज़ी कविता सहित अर्थ के छुपने से रह गई थी, उसे अब यहां दिया जाता है)

Peace immortal falls as rain drops, Nectar is pouring in Musical rain, Drizzle!! Drizzle!!! Drizzle!!!

My clouds of glory, they March so gaily!
The worlds as diamonds drop from them,
Drizzle! Drizzle!!!

My breezes of law blow rhythmical, rhythmical, Lo! nations fall like petals, leaves;
Drizzle! Drizzle!! Drizzle!!!

My balmy breath, the breeze of Law, Blows beautiful! beautiful! Some objects swing and sway like twigs. And others like the dew-drops fall; Drizzle! Drizzle!! Drizzle!!!

My graceful Light, a sea of white, 'An ocean of milk it undulates. It ripples, softly, softly, softly; 'And then it beats out worlds of spray. I shower forth the stars as spray.

Drizzle! Drizzle!! Drizzle!!!

OM ! OM !! OM !!!

श्राती श्रमृत-शान्ति मेघ के बुद्दा के सम।
भड़ी सुरीली लगी सुधा-रस वरसे श्रमुपम॥
रिम भिम! रिम भिम!!!रिम भिम!!!

मेरी द्युति के मेघ चेले हैं सुन्दर कैसे। है उनसे ये विन्दु-लोक सब हीरॉ-ऐसे॥ रिम भिम! रिम भिम!! रिम भिम!!!

मेरी नियम-समीर चले हैं सम से लेखा। पत्र-पंखुर्ड़ी-सदश देश गिरते हैं देखा॥ रिम भिम! रिम भिम!! रिम भिम!!!

मेरी स्वास सुग्ंध नीति की सुखद वयारी।
वहती हैं फ्या मन्द ताप की हरनेहारी॥
मृदु शाखा सम वस्तु भूल मुक्त भूमें कोई।
श्रोस-विन्दु-सम गिरे टूट कर भूमें कोई॥
रिम भिम! रिम भिम!! रिम भिम!!!

मेरी शोभन-प्रभा श्वेत-सागर-सी सोहै। क्तीर-पयोनिधि, लहर लहर मानस को मोहै॥ मन्द मन्द जो मञ्जु तरंगे उसमें श्रातीं। जल-फुहार-संसार मार वाहर कर जातीं॥ तारागण की भड़ी नीर-कण-सम, में श्रादिम। रचता हूँ हर घड़ी, 'रिम' सिम! रिम सिम!! रिम सिम!!!

तू ताँ आप भूपपति राजा। तू ही तीन लोक की साजा॥

साधो ! दूर हुई जब होवे । हमरी कौन कोई पत खोवे ? सिंध विषे रंचक सम देखें। | श्राज नहीं पर्वत सम पेखें ! पेसा कौन नशा तुम पीया। | अय लौ आप सही नाहीं कीया! चमके नुर तेज सब तेरा। तेरे नैनन काहे अँधेरा?

पे श्रद्वैत सागर की तरंग ! प्यारे नररूप नारायण (human face divine) नित्य-प्रसन्त-चित्त पुरुषों के कहकहे (श्रद्धहास) में, बुलबुल के चहुचहे में, रुस्तम के श्रुद्धीय घोप में, श्रत्याचार-पीड़ित के हृदयवेधी श्रार्तनाद में, कुसुम कलिकाओं की चटक ( प्रस्फुटन ) में, ललनाओं की मटक में, तेरी ही खटक है। क्या वाज़ार श्रीर क्या गुलज़ार, क्या भिजुक का मित्तापात्र श्रीरक्या राजमुकुट, तेरे द्रवार में वार पाने को तरसते हैं। सुमन कपोलों की ब्रावाज़ ब्रोर बुलबुली की ध्वनियाँ तेरी स्वीइति (सान्तित्व) के भूखे और प्यासे हैं। कस्त्री को खगंघ स्रोर प्याज़ को दुर्गध का प्रमाणपत्र तेरा ही दिया हुआ है। एक पत्थर (हीरे) की जी चाटा जाय तो हलाहल विष है, यह उच्च पद तेरा ही प्रदान किया हुआ है। प्रियतमा के अधरों पर स्वाद ( अर्थात् ठीक होने की स्वीकृति ) तेरा ही दिया हुआ है।

> वादा श्रज़ मा मस्त शुद्द नै मा ज़ मै। हम ज़ मादाँ वृष-गुल श्रावाज़े-नै ॥

त्रर्थ--मिद्रा हम से उन्मत्त है, हम मिद्रा से नहीं। ऐसे ही वाँसुरी की सुरीली ध्वनि और सुमन की सुगंध हमारे कारण से ही है, ऐसा तृ समक।

Ye glittering towns with wealth and plenty crowned

Ye fields where Summer spreads profusion round

For me your tributary store combine Creation's heir the world, the world is mine.

श्रर्थ-- ऐ संपति श्रीर समृद्धि से श्रामिपिक शोमायमान नगरा ! ऐ खेतो ! जिनमें गरमी की ऋतु चारों श्रोर प्रखरता से फेली हुई है ! मेरे लिये तुम्हारे ये सहायक समुदाय इकट्ठे होते हैं। समस्त सृष्टि का उत्तराधिकारी यह संसार है, श्रीर यह संसार मेरा है।

(१) संसार का वह भाग जो श्रोज-इन्द्रिय से बोध होता है, श्राकाश; श्रोर (२) वह जो स्पर्शशक्ति (त्वच-इन्द्रिय) से बोध होता है, वायु; (३) वह जो चजु-इन्द्रिय से बोध होता है, तेज; (४) वह जो जिह्ना-इन्द्रिय से बोध होता है, जल; (४) वह जो बाण-इन्द्रिय से बोध होता है, पृथ्वी; यह समस्त पांचभौतिक जगत् (उपरि-लिखित पंच तत्त्वों से संयुक्त पंच) श्रपने श्रास्तित्व के लिथे तेरा भिज्जक है। श्रो प्यारे साझी (Subject)!

नेस्त गैर श्रज़ हस्तिय- तो दर जहाँ मौजूद हेच। ख़्वाह दर इनकार कोशो ख़्वाह दर इक्तरार वाश॥

श्रर्थ-तेरे श्रस्तित्व के सिवाय संसार में कोई मौजूद नहीं है, इसमें चाहे तू इनकार कर श्रीर चाहे इक़रार कर। तेरी ज्ञान (consciousness) रूपी किरण नयन मरोखाँ से निकलकर चित्र विचित्र पदार्थों को श्रास्तित्व में लाती हैं, तेरी विचेक रूपी रशिमयाँ कानों से निकलकर मधुर श्रोर कहु ध्वनियों को मौजूद करती हैं। पे लघु श्रोर महान के श्राधार! तेरे मरोस चीर होकर प्रभाव-समीर को श्रटखेलियाँ सुमती हैं।

भीपाऽस्माद् वातः पवते । भीपोदेति सृर्यः । भीपाऽस्मादग्निश्चॅद्रश्च । मृत्युधावति पंचम इति ॥ ( पजुर्वेद तैत्तिरीयोपनिषद् ब्रह्मावल्ली श्र०८ मं० १)

् श्रथं - जिस के भय से वायु चलती है, जिस-से भीत होकर सूर्य उदय होता है, जिस के भय के मारे श्रिक्त श्रौर इंद्र घावमान रहते हैं, श्रौर जिस से भय भीत होकर मृत्यु मारा-मारा फिरता है, वह ब्रह्म तेरा ही श्रपना श्राप है।

जलवागाहे-रुखे-तो दीदए-मन तनहा नेस्त । माहो खुरशेद हमीं श्राईना मीगरदानन्द ॥

श्रर्थ — तेरे मुखमंडल की शोभा दिखलाने वाली केवल मेरी ही श्राँख नहीं, वरन चंद्रमा और सूर्य भी यही दर्पण श्रपने सम्मुख लाते हैं (श्रर्थात् उनकी श्राँखाँ में भी तेरी ही शोभा है, या वह भी तेरे रूप को दिखलाने वाले हैं)।

न्तस्मै सर्च ततः सर्च स सर्च सर्वतत्रच सः। (वासिष्ठ) व्रर्था--उसी (परब्रह्म) के लिये यह सब (नाम-रूप-प्रपंच) है, उस स ही यह सब हैं, वह ख़द यह सब हैं, और सब जगह वहीं है।

श्रश्चर्य है कि

जब वह जमाले-दिलफ़रोज़ स्रते-मिहरे-नीमरोज़ । श्राप ही हों नज़ारा-सोज़ परदे में मुँहं छिपाए क्या ? श्रीन के तेज से लकड़ी-पत्थर श्रादि यद्यपि जल उठं, किंतु श्रपने तेज से श्राग को कभी हानि नहीं पहुँच सकती। सम्राद् की तेजस्विता से मंत्री श्रीर श्रीमंत लोग यद्यपि मयभीत हो जायँ, किंतु श्रपनी तेजस्विता से सम्राद् कभी भय भीति नहीं होता। सिंह का गर्जन श्रीर नरसिंह की ललकार, तरवार के जौहर श्रीर सर्प की फुफकार, तपस्वी की धमकी श्रीर न्यायाधीश की फटकार, तेरे ही प्रकाश हैं। तू उनसे panic Stricken (भयभीत) क्यों है ? श्रसमंजस (श्रों एंज) में क्यों पड़ता है ? उनको "घर की विल्ली घर को म्याऊँ" वाला हिसाव वनाने की श्राहा क्यों दे रहा है?

दशनाप-ग्रमज़ा जाँस्तां नाविके-नाज़े-चे वनाह। तेरा ही श्रक्से-रूख सही, सामने तेरे श्राप क्यों ?

प्यारे ! ज़रा अपने आप में आकर तो देखे। । भय कैसा? वला का क्या काम ? विपत्ति का क्या नाम ? शोक और कोध, दुःख और पीड़ा का प्रयोजन क्या ?

> मस्तो-खराव मी रवम, वे सर व पा हमी रवम। वीम नदारम श्रज़ बला, तन तलमला तला तला॥ राहे-वक्ता हमी रवम, चूँ शहे चरख मुफरदम। ग्रम न खुरम जमाना रा, तन तलमला तला तला॥

श्रर्थ—में मस्त श्रौर दीवाना वनकर श्रौर वेशिर-पैर हुआ फिरता हूं। मुक्ते दुःखसे कुछ भय नहीं, तन तलमला तला तला। श्रमर लोक के मार्ग पर में चलता हूँ, श्रौर स्वर्ग के सम्राट् के समान में एक हूँ। मुक्ते समय की ज़रा चिंता नहीं, तन तलमला तला तला ( सारंगी के ताल का स्वर )

श्रानंदं ब्रह्मणों विद्वान्। न विमेति कदाचनेति॥ (य० तै० उ० व्र० श्र० ४ मे० १) आत्मानंद बोले को भय और आशंका कैसी?

क्षया-पैने के हिसाब-किताय में, तर्क थ्रेंग तत्त्वकात के गोरखंश्रघा में, थ्रोर विशान-गिगत के इंद्रजाल में श्रोरों की देखा देखी (भट्चाल ) वारीकियाँ छांटेन हो, मृ-शिगा कियां (छिट्टान्वपण, वाल की खाल उनारन का क्रम) करने हो, पर ( बंद जितना नहीं, किन्तु ) पहाट जितना मोती (दुरें-यतीम, श्रसली श्रपना श्राप) लुक्त कर बेटे हो। श्राक्वयेंहे

निहाँ चूँ मान्द थाँ रांज़ कि वृदा शमाप-महफिलहा ।

श्रर्थ - वह रहस्य जो सभा की ज्योति वन चुका है, कब तक छिपा रह सकता है। तान्पर्य यह है कि जो मेद साधा-रण सभा में प्रकट किया गया, फिर उसका छिपा रहना श्रसंभव है।

मेरे प्यारे। श्रिपनी लुफ्ताकृत (गुम करदा) श्रृंगृठी की पक वेर पा लो, धरनी श्राकाश में शासक तुम ही हो।

सुलेमाना वियार श्रंगुरतरी रा ।
सुती श्रेा वंदाकुन देवो-परी रा ॥
ज चाहा श्राव च रज़्रं माँदेम ।
रवाँ कुन चश्मा हाए कोसरी रा ॥
ज स्रतहाय ग्रेवी परदा वरदार ।
सुनव्यर कुन सराप-शशदरी रा ॥

श्रथं — पे खुलमान ! तृ श्रपनी श्रॅग्टी ला, श्रोर देव श्रीर .. . यों को श्रपना दास बना । हम इस संसारी पानी व कुएँ से बीमार हो गए. हैं, तृ श्रपने स्वर्गीय स्रोते को जारी कर । श्रिपी हुई स्रतों से परदा उठा श्रोर हे द्वारोंबाले घर (श्रयांत् श्ररीर ) को श्रकाशित कर ।

षे मोले साधक <sup>1</sup> सदाचारिक शिज्ञा के **पेडवोकेट ! क**हाँ

तक पहरा दोंगे ? कहाँ तक मय श्रोर श्राशा की व्यवस्थाश्रों से "हु कम दर#" करोंगे ? कहाँ तक नरक श्रोर विपत्ति के बंदीघरों से धमकाश्रोंगे ? कहाँ तक तरह-तरह की गीदढ़-मविश्याँ सुनाश्रोंगे ? जब तक रांत (मृढ़ता, श्रविद्या) दूर न होंगी, तब तक चोरी, जारी, जुआ, मद्य-पान श्रादि कभी बंद न होंगे, लाख यल पड़े करो।

Deeds of darkness can not be avoided in the dark.

श्रर्थ - जो कर्म श्रंधकार या श्रक्षान के हैं वह श्रंधेर में वंद नहीं किए जा सकते। तात्पर्य यह कि मूढ़ता के काम मूढ़ता में दूर नहीं होते, वरन फान के प्रकाश से दूर होते हैं।

सन्नी विद्या (Light, Truth) रूपी सूर्य निकलने दो। पाप श्रीर पातक श्रुधेरे के साथ हरण हो जायँगे। श्रक्रला-तृन ने क्या सच कहा है, Knowledga is virtue, श्रयांत् ज्ञान ही शुद्धि रूप है। सूर्य के प्रकाश के श्राने दीपक श्रादि के प्रकाश कभी स्पष्ट नहीं हो सकते, ज्ञानवान के श्रानंद रूपी सूर्य के सम्मुख विषय-सुख रूपी दीपक क्योंकर जल सकते हैं ? उस Orpheus (श्रोरक्यूज़) के ईश्वरीय ध्वितयों के होते विचारी Sirens (साइरंस) की सारंगी क्या कर सकती है ?

"What woman will you find, Though of this age the wonder and the fame,

<sup>\*</sup> हुकमदर=who comes there कोन आता है ? संना में रात को पहरा देते समय चोर्कादार छोग किसी को आते देखकर चिल्छाते हैं। इसके उत्तर में पहरा वाला चोर वा साधु पहचान जाता है।

On whom, His leisure will vouchsafe an eye
On fond desire?....

How would one look from his majestic brow,

Seated as on the top of virtue's hill,

Discountenance her despised, and put to rout,

All her array!"

(Milton.)

श्रथं — ऐसी कौन सी स्त्री तुम्हें मिलगी, चाहे वह इस समय की विचित्र श्रौर प्रसिद्ध ही हो, जिसपर उसकी (श्रथांत् इंसा मसीह की) फुसंत (श्रवकाश) वा उत्लास पूर्ण चाह की दिष्ट डालगी ..... उसके (ईसा मसीह के) उज्ज्वल ललाट से मानो भलाई की पहाड़ी की चोटी पर वैठे हुए कोई व्यक्ति किस दिष्ट से देखेगा ? घृणा से उसकी (स्त्री की) परवा न करेगा श्रौर उसके समस्त मनोमोहक श्राकर्पणों को पूर्ण पराजित करेगा।

रंगदार महताबी का उजाला (प्रकाश) काले तब पर भी पढ़ जाय तो उसे जगमगा देता है, प्रकाशित कर देता है; वैसे ही प्रेमपात्र (माग्रुका) के मल, रक्ष, हाँड़, मास भरे चर्म पर प्रेमी की डाए पड़कर उसे ज्योतिर्मय श्रीर कांतिमान बना देती है।

A thing giveth but little delight

That never can be mine." (Wordsworth)

ं ,श्रर्थ — जो वस्तु कि वहुत कम श्रानंद देती है, वह मेरी कदापि नहीं हो सकती।

वादा श्रज़ मा मस्त श्रुद नै मा ज़ मै। हम ज़ मादाँ वूप-गुल श्रावाज़े-नै॥

श्रर्थ - मंदिरा हमसे मस्त होती है, हम मंदिरा से नहीं, सुमन की सुगंध श्रौर वंसुरी की ध्वनि हम से ही जान।

वह महात्मा जो इस सेंदर्थ और उत्तमता को जानता है और श्रपने स्वरूप को पहचानता है, उस ज्योंतियों की ज्योति के सामने विषय-भोग के भावों के खद्योत (fire flies) भला किस प्रकार चमकेंगे ?

ऐ प्यारे ! सूर्य तेरा अपना आप है। तेरी आँख खोलने पर सूर्य प्रकट होता है, आँखें बंद करके अविद्या की अँधेरी रात क्यों बना रक्खी है ?

मातः, कि यदुनाथ, देहि चपकं, कि तेन पातुं पयः। तन्नास्त्यचकदस्ति वा निशि निशा का, वांधकारोदये। श्रामील्याचि युगं निशाष्पुपगता देहीति मातुर्मुहुः। वच्चो जां शुक कृष्णोद्यतकरः कृष्णस्तपुष्णातु नः॥ ( लीलाशुक )

्तात्पर्य – कृ**ट्या**—मैया ! मैया !

यशोदा-क्यों मेरे लाल, क्यों ?

कृष्ण-मुक्ते एक कटोरा दो, जल्दी !

यशोदा- उसे क्या करोगे ? कटोर से भी कोई खेलता है ? वह खिलौने पड़े हैं, उनसे खेलो।

कुष्ण् ( अदा से गर्दन निहुराकर ) में खेलने के लिये थोड़े ही माँग रहा हूँ। हम तो दूध पिएँगे।

यशोदा-लाल ! श्रभी से दूध कहाँ ? यह कोई समय है दूध का ? दूध तो है नहीं, कटोरा क्या करोंगे ?

मुद्या - (दुलार से भल्लाकर) ऊँ ऊँ ! श्रीर कव दूध होगा ?

यशोदा-ग्रमी तुम मक्खन खाश्रो श्रौर रात होने फिर पेट भरके ताजा दृध पी लेना।

क्रुप्स् –( श्रोंठ विसूर कर ) हाय, रात कय पढ़ेगी ?

यशोदा-जब श्रंधेरा होगा ?

यह सुनकर नन्हें कृष्ण ने मद आँखें मीच लीं, और फुरती से हाथ फैलाकर ज़ोर से कहने लगे-"ला दूध देदे, अँधेरा हो गया। ला दूध दे दे, रात हो गई।"

माता श्रपने वच्चे की यह चतुरता देखकर विस्मित रह गई। खिलखिलाकर हँस पड़ी, श्रीर प्रेम से विद्वला होकर वच्चे को छाती से लगा लिया श्रीर प्यार करने लगी।

वहीं रुण्ण (परमात्मा) आँख मीचकर दिन को रात वनानेवाला, जीर समुद्र का स्वामी, दृध के कटोरे के लिये रोनेवाला तुम्हारे "शिर पर, आँखों पर और हृद्य पर वठकर लीला कर रहा है; वहीं चोरों का लार्ड (तस्कराणां पितः) तुम्हारे मन और दुद्धि की कोठरी (गुहा) में छुपकर इंद्रिय-आदि की पुतिलियाँ नचा रहा है; वह रुण्ण तुम्हारा आत्मदेव है; तुम ही हो; आँखें वंद करके रात बनाने की मखोलवाज़ी छोड़ो। यह हँसी खूब नहीं श्रो गुले खदाँ इस से।

हँसी की खसी कर रहे हो। श्रो शिवशंकर ! तेरे सामने तेरी लापरवाही मूर्तिमान होकर "कामदेव" के रूप में प्रकट हो तुक्तपर तीर श्रीर तुक्तंग वरसा रही है। खोल श्रपना तीसरा नेव (ज्ञान चन्नु), श्रीर इस कामदेव को भस्म कर।

न मारा श्रापको जो खाक हो श्रकसीर वन जाता। श्रगर पारे को पे श्रक्सीरगर! मारा तो क्या मारा॥

श्रो ! सूर्यरूप मनुष्य ! श्राप ही श्रविद्या के वादल वनाकर श्रपने प्रकाश को मत छिपा ले। क्यों नहीं तुम से प्रकाश के स्रोते प्रतिक्रण चाराँ श्रोर जारी रहते ? श्रो सत्य के जिज्ञास ! तेरी सुगंध से संसारीपवन महक जाना चाहिए, तेरे शुद्ध जीवन के प्रसाव की बदौलत शांति श्रीर श्रानंद (Peace on carth and good will) से संसार का वायु सुगंधित हो जाना चाहिए। जैसे दीपक से प्रकाश फैलता है, वैसे ही तुम से स्नानंद चारों श्रोर वरसते रहना चाहिय । स्त्री या पुरुषों की छातियाँ में कामदेव के उपद्रव, एवं ईपीद्वेप की थाँधियों को तेरे श्रमृत वरसाने वाले दर्शनों से ही रुक जाना चाहिए, जैसा कि भगवान् दत्तात्रेय को दूर से दो एक वेर देखने से एक प्रथमश्रेणी की पुंश्चली स्त्री (वेश्या) का जीवन पल्टा खा गया था। हृदय की सुख श्रीर श्राँखों की शीतलता देनेवाले दर्शनों से शांति की ऐसी वर्षा हो गई कि मानों भयानक श्राँधी का त्कान दृर हो गया; विचारी के मन की कल्मप श्रोर कलुपता की घृलि श्रादि सब एक दम वैठ गई ( अर्थात् दूर हो गई )।

हर ज्ञान प्रदीप सदा लगके ।

मन मंदिर योगिन के वस के ॥

बहु मोह उदय जो हृदय तिनके ।

तमपुंज बही ताको हिन के ॥

श्रीत लौल श्रनंग पतंग महा ।

छिन माहि स्वाभाविक ताहि दहा ॥

निह काम समृह गुणाश्रदिषै ।

सो स्नेह स्नेह बही श्ररपे ॥

जिनके श्रित भाल के भाग भले ।

श्रस दीपक तां मनधाम जले ॥

श्रर्थ—ज्ञान का दीपक सदैव जलता है ज्ञानियों के मन मंदिर में स्थिर होकर ! श्रीर यदि उनके हृदय में मोह उदय होना चोहे, तो उसके श्रंथकार समूह को वह दीपक निवारण करता है ! काम रूपी पतंग महा चपल श्रीर चंचल है जो ज्ञण ज्ञण में श्रपने श्राप ही इस ज्योति में. पड़कर जलता है ! निष्काम कर्म इस दीपक की वाती है, श्रीर प्रेम रूपी तेल इसमें खर्च होता है ! जिनका भाग्य श्रति उत्तम वलवान होता है, उन्हों के मनोमंदिर में यह प्रदीप जलता है !

> श्रला पे गौहरे वहरे सुसक्ष्मा। कि दर श्रालम तुई पिन्हाँ व पेदा॥

श्रर्थ-खबरदार, पे. निर्मल सागर के मोती ! संसार में गुप्त श्रीर प्रकट तू ही है।

ं स्त्रच्छ श्रौर श्वेत विख्लौर के पास यदि नीला कपड़ा पड़ा हो तो विख्लौर नीला दोष्टगोचर होगा, यदि पीला काँच का दुकड़ा पार्श्व में थरा हो, तो विख्लौर पीला दिखाई देगा, लाल वस्तु के पास होने से लाल माल्म होगा । वास्तव में विल्लौर सब रंगों से रहित है। कोई द्रव्य (जल वा गैस) श्रपनी सूचमता वा कोमलता के कारण गोल ग्लास में गोल सूरत प्रहण कर लेगा, चौड़े कटोरे में चौड़ा श्रीर चौकोर वर्तन में चौकोर हो जायगा। लोहे की लंबी सलाख आग में लाल गर्म की जाय तो उसके साथ मिलकर श्राग लंबी दिखाई देगी, गोल तवा भट्टी में तपाया जाय तो तवे से मिलकर श्राग गोल मालूम होगी, चौड़ी वस्तु में प्रविष्ट होकर श्राग चौड़ी दिखाई देगी, वस्तुतः श्राग का कोई श्राकर नहीं। सव नेत्रोंवाले इस बात को मानते हैं, श्रौर दक्शास्त्र (optics) ने सिद्ध कर दिया है कि महल-श्रटारी वाग-वर्गीचे जो कुछ देखते हो, वस्तुतः पकाश ही को तुम देखते हो; प्रकाश ही की किरणों में सारा संसार दृष्टिगोचर होता है; यही प्रकाश "हरा, लाल, पीला, बना हुआ है, और तुर्री यह कि श्रपने स्वरूप में विलकुल वेरंग है। श्रव जिस प्रकार विल्लोर, द्रव्य ( जल वा गैस ), श्राग्नि श्रोर प्रकाश श्रपनी स्वच्छता के कारण नाना प्रकार के रंग प्रहण करते हैं; ठीक उसी तरह प्रकाशों का प्रकाश श्रापका श्रसली श्रपना श्राप ( श्रात्मदेव ) श्रपनी स्वच्छता के कारण कहीं कुछ श्रौर कहीं कुछ होकर नज़र श्राता है।

श्राग्निर्यथेको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो वहिश्चय । (यजु० कठो० श्र० १ व० ४ मं० ६)

अर्थ - जैसे एक ही आग समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर प्रत्येक से अभेद हुई नाना रूप होगई है, ऐसेही एक आत्मा जो सब सृष्टि के भीतर है प्रत्येक से श्रभेद हुश्रा नाना रूपों में होगया है।

यार की हमने जा वजा देखा।
कहीं वंदा कहीं खुदा देखा॥
स्रते-गुल में खिलखिला के हँसा।
शकले-बुलबुल में चहचहा देखा॥
कहीं है वादशाहे-तक़्ते—निशीं।
कहीं कासा लिये गदा देखा॥
कहीं शाविद वना कहीं ज़ाहिद।
कहीं रिंदों का पेशवा देखा॥
करके दावा कहीं श्रनलहक का।
वर सरे-दार वह खिचा देखा॥
देखता श्राप है सुने है श्राप।
न कोई उसके मासिवा देखा॥
विक यह वोलनाभी तकरजुक है।
हमने उसको सुना है या देखा॥

गर नूर है तो वह है और नार है तो वह है।

हर रंग में वसता है, तो भी ये विलास (कातुक) सव दिखावटी ही हैं, वास्तविक नहीं। वह अपने स्वरूप से शुद्ध पवित्र है, सब से न्यारा है। माना कि बुद्धि और प्राण उसी के अस्तित्व सागर के बुलबुले से हैं, या उसी में सर्प की माँति भासते हैं, तो भी वह निलेंप है, शुद्ध है। वह (आपका असली अपना आप) शरीर नहीं है, हांद्रेय नहीं है। वह प्राण नहीं है, बुद्धि नहीं है। पर हाय! इस शुद्धता, सत्यता और व्यापकता पर बारे जाऊं कि प्रकाश, विरुत्तर आदि की भाँति जो मिला उसी के होगए, जिससे भेंट हुई उसी से श्रभेद हो गए। शरीर के साथ एक होकर कहने लग पहे कि "में वद्रिकाश्रम जाऊँगा, श्री श्रमरनाथ से हो श्राया, इत्यादि।" प्राणों से मिलकर उनके गुण श्रपने में गिन लिए, श्रोर वोल उट्टे—"मुक्ते भूख प्यास लग रही है, दूध लाश्रो।" चुद्धि से प्रणय हुश्रा तो वस ऐसा कि उस दासी को श्रपनी राज-मोहर सोंप दी, जो कुछ उससे उत्या सीधा हुश्रा, मान वैठे, मेंने किया है, जैसे "मेंने क्या श्रच्छा प्रवंध लिखा है, यह युक्ति कैसी उत्तम सोची है, इत्यादि।" ऐ मोले महेश, मेरे प्राण ! वालहारी ! तुम्हारी श्रद्धता, व्यापकता श्रीर कोमलता पर वालहारी ! पर जरा देखना ! वह वात मत करो "जिस लाई गिल्ली उसी नाल उठ चल्ली।" बुद्धि, प्राण, मन इंद्रिय श्रादि का कुसंग छोड़ो श्रोर श्रपने श्राप को कलंक मत लगाश्रो।

वाम पर नंगे न जाना तुम शवे-महताव में। चांदनी पढ़ जायगी मैला वदन हो जायगा॥

श्रसंगोऽहमसंगोऽहमसंगोऽहं पुनः पुनः।

सिंच्यरानंद कपोऽहमहमेबाहमव्ययः॥ ( ब्रह्मवल्ली ) अर्थ - मैं असंग हूं, में असंग हूँ अर्थात् मैं नितांत असंग

हूँ, में सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, और में ही अविनाशी आत्मा हूँ।

तुम सिन्चदानंद घन हो, देह प्राण श्रादि पयो घने फिरते हो ? श्रस्त, जड़, दुःल रूप कहलाने में क्या स्वाद रक्खा है ? प्यारे ! इस श्रात्महत्या से क्या लाम ? "रक्ष, स्वेद, वीर्य, मूत्र श्रीर थूक" इन पँच जलों के कीचड़ (पँच+श्राव=पञ्जाब, शरीर ) में क्यों फँसे हो ? विचित्र दिल्लगी है।

> तो चुनी निहाँ दरेगे कि महे बज़ेरे मेगे। बदरां तो मेगे तन रा कि मही व खुशलकाई॥

श्रर्थ-शोक ! तृ पेसा छुपा हुशा है जैसे कि खंद्रमा वादल के नीचे छुपा होता है । तृ इस शरीर रूपी वादल को फाड़ डाल, क्योंकि तू चंद्रमा है श्रीर वहुत ही सुंदर है ।

जिज्ञासु—इन्छ समक्ष में नहीं श्राता, भला हम जीव (पापी वंदे) सत् चित् श्रानंद क्योंकर हो सकते हैं? ब्राहि ब्राहि! ऐसी नास्तिकता! समस्त सृष्टि तो पुकारती है कि हम परतंत्र श्रीर श्रल्पक्ष हैं, श्रीर श्राप ज़बरदस्ती हमें ब्रह्म (शुद्ध परमात्मा) बतलाते हैं। ईर्बर की दोहाई! ईर्बर की होहाई!

ज्ञानी—प्यारे ! प्रहत् श्राप्त्वर्य है कि श्राप ब्रह्म के खिवाय श्रोर कुछ भी नहीं हो, सरासर ब्रह्म ही ब्रह्म हो, श्रोर किर इनकार करते हो । प्रत्येक मनुष्य श्राकाश के कर्ण को बिचर (वैहरा) कर देनेवाल उच्च स्वर से पुकार रहा है कि "में पवित्र हूँ, सचिचवानंद हूँ, श्रमर हूँ, एक ही हूँ, सचींपिर हूँ, चैतनवन हूँ, इत्यादि।" तिसपर भी श्राप इनकार करते (भागते) हैं।

🧭 ग़ज़व करते हो ज़ालिम, श्राग पानी की लगाते हो।

जिज्ञासु—यह श्रीर भी श्रन्ठी सुनो। श्रीरों को तो रहने दीजिए, वंदा श्रपनी वात धर्मतः कह सकता है कि कभी भूले से भी न कहा होगा कि "में ब्रह्म हूँ"। वताइए तो सही कि श्रापके सामने कब इरवरीय दावा किया था, श्रीर किस भाषा में किया था?

ज्ञानी—संसार के कुरुत्तेत्र में श्राप श्रोर शेप सब लोग

"शिवोऽहम् शिवोऽहम्" का गीत कर्म की भाषा से गारहें हो, नहें चर्म-जिह्वा से श्राप इनकार कर जाओ । पर मौिखक चक चक की श्रपेचा कर्म का ढिंढोरा श्रधिक विश्वास योग्य होता है। "Acls Speak londer than words"। एक नवयुवक मिट्टरा पी कर मस्त पड़ा था। उसके पिता ने श्राकर उसे धिक्कारना श्रारंग किया। नवयुवक स्पष्ट मुकर गया श्रीर सोगंध खा खाकर वोला कि "मेंने मिट्टरा खुई तक भी नहीं"। परंतु मस्ती भी कहीं खुपी रह सकती है ? नशा श्राप्ता में वोल रहा था, गंध श्रपने श्राप मिट्टरा की रिपोर्ट दे रही थी। नहीं-नहीं कर ही रहा था कि उलटी होगई, लो श्रव क्या खुपाओं। ?

नहीं लुपता मिसाले-चू लुपाए लाख परदों के।
मज़ा पड़ता हैं जिस गुल पैरहन को वेहिजावी का॥

जिह्ना ते लाख-लाख हुपाना चाहा, पर कमों ने उसे प्रकट कर ही दिया। ऐ प्यारे! चिदानंदघन तेरा श्रात्मा है, तू इस कस्त्री को चाहे जितना हुपा, हुपेगी कभी नहीं।

(१) युधिष्टिर से प्रश्न किया गया कि "श्राश्चर्य क्या है ?" तो उसने उत्तर दिया—

श्रहन्यहिन भूतानि गच्छिन्ति यममंदिरम् । शेषाः स्थातुमिच्छेति किमाश्चर्यमतः परम ॥ (महाभारत)

श्रर्थ—दिन दिन (सहस्रों) प्राणी यमराज के लोक को चले जा रहे हैं (श्रर्थात् मर रहे हैं), किंतु जो (मृत्यु से) यचे हुए हैं, वे यहाँ (इस संसार में) रहने की इच्छा करते हैं, इससे बढ़कर श्राश्चर्य की बात श्रीर क्या होगी?

यह जानते भी हैं कि जो पैदा हुआ है, वह अवश्य मरेगा

ज़िद्गी मौत थी इक उम्र में सावित यह हुआ। मेरा होना था फ़क़त मेरे न होने के लिये॥

तिसपर भी किसी को अपनी मृत्यु का विश्वास नहीं आता। मुँह से यद्यपि प्रति समय मृत्यु की रागनियाँ पढ़े गाएँ-"यह दुनिया है चार दिहाढ़े (दिन) एथे रहना नाहीं,इत्यादि"किंतु व्यावहारिक रीति परइसके प्रतिवाद (रद्द करने)में ज़रा न्यूनता नहीं करते, उद्योग-धंधीं का सिलसिला बराबर फैलाते जाते हैं, श्रीर श्रपने बुढ़ापे या त्याग (निःसंवन्धता) के खयाल की मिटाकर इस लापरवाही से मृत्यु-सागर में लोभ का लंगड़ डाल बैटते हैं कि माना मृत्यु की आँधी कभी श्रानी ही नहीं। इससे वड़कर विस्मय-श्राविष्ट श्रीर क्या हो सकता है?

> जीर्यति जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः । जीवनाशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥

श्चर्य - वृढ़े मनुष्य के वाल श्रीर दाँत तो मुर्भा जाते हैं। किंतु द्रव्य श्रौर जीवन की चाह फिर भी नहीं मिटती।

> वफ़िकरे नेस्ती हरशिज नभी उफ्तंद मगहराँ। श्रगर्चिः स्रते-मिक्तराज़े-ला दारद गिरेवांहाँ॥

श्रर्थ-धर्मडी लोग नास्ति (मृत्यु) की चिंता में कदापि नहीं पड़ते यद्यपि उनकी गर्दन ला.( )=नास्ति, ) जैसी केंची का स्वरूप रखती है।

ः श्राखिर इसमें भेद क्या है ? पक दिन शरीर के नाश हो जाने में तो कुछ संदेह ही नहीं, फिर मरने का क्यों विश्वास नहीं श्राता ? प्यारे ! इसके सींबे सींबे यह श्रर्थ हैं कि तुम्होरे स्थरूप में "मरना" नाम को भी नहीं, तुम्हारा श्रातमा श्रमर है, श्रकाल है, तुम्हारा श्रसली श्रपना श्राप सत्स्वरूप है। न इन्यते इन्यमाने शरीर । (गीता)

शरीर के मारे जाने से (श्रात्मा) का नाश नहीं होता ॥ "Death bath not touched it at all Dead though the house of it seems!"

श्रर्थ—मृत्यु ने कभी उस श्रातमा को स्पर्श नहीं किया,यद्यपि शरीर या उसका निवास (मंदिर) मृतक प्रतीत होता है।

> व पोशंदए-जामा जानस्त नाम। खयाले-फ्रना गश्तनश हस्त खाम॥

कपड़े (शरीर रूपी वख्र) पहनेनवाली श्रातमा है, उसके विनाश होने का खयाल खाम (कच्चा) हैं।

् तुमको मरना तो कभी है नहीं। मृत्यु की तर्क-वितर्क (प्रश्नोत्तर) में व्यावहारिक विश्वास पर्यो कर जमे ? इस लिये तुम्हारा प्रत्येक काम यह ढफ़ बजा रहा है।

सन्त श्रस्त वर जरीदप-श्रातम द्वामे-मा। संसार के दक्तर पर हमारी ही सद्वेता लिखी है।

(२) श्रीर सुनिए, मुँह से तो "में पापी, में पापी" की गप हांकते नहीं लिजित होते, यरन् कभी-कभी इस निरुर विचार की feeling (प्रेम) के पवित्र वस्त्रों में सजाते हैं। जैसे-

चार चीज़ श्राबुर्दाश्रम शाहा कि दर पेशे-तो नेस्त ।\* श्राजिज़ी श्रो वेकसी उज़रो-गुनाह श्राबुर्दा श्रम ॥

श्रथं - ऐ वादशाह ! में चार वस्तुएँ ऐसी लाया हूँ जो तेरे पास नहीं हैं; श्रर्थात् श्रशीनता, मित्र हीनता, समा-प्रार्थना श्रोर श्रपराध।

<sup>&</sup>quot; यह याद रहे कि इस अधीनता पूर्ण पद्य में आनन्द का हिस्सा वहां है, जहां लेखक ने साकार हैदबर ( personal god ) पर अपनी श्रेष्टता ( अधिकता ) जतलाई है।

किंतु व्यावहारिक रीति पर घरावर इसके विरुद्ध यह जतलाने वाले व्याख्यान दिए जाते हैं कि "में निलेप हूँ, शुद्ध हूँ, श्रसंग हूँ, पवित्र हूँ।" श्राखिर सत्यता को कोई कहां तक श्रोका देगा?

सत्यमेव जयति नानृतं=सदैव सत्यजीतता हे, मिथ्या नहीं। कृड़ा निखुट्टे नानका श्रोड़क सच्च सही।

जब कोई छोटी सी भृत भी दिखला दी जाय, तो तुरा लगता है, सहा नहीं जाता, कोई श्रपराध्र प्रकट कर दिया जाय तो तुरा मानने की तैयार हैं-"हाय, हमारी इन्ज़त में फ़रक श्रागया"; जब किसी प्रकार के श्रप्रिय वाक्य श्रपने विषय में सुने जायँ तो वक्षा को चट नेटिस दिया जाता है कि श्रपने वाक्यों की वापस ले लो (withdraw your statement), श्रन्यथा श्रभियोग चलाया जायगा। एक छोटे से वच्चे को श्रपराधी टहराया जाय तो वड़बढ़ाने लगगा; एक सामान्य नौकर को दोप लगाया जाय तो श्रप्रसन्न हो जायगा।

इस प्रकार के ढंग से साफ साफ यह श्रर्थ टएकते हैं कि हर कोई अपने स्वरूप की दिए से शुद्ध है, निर्लंप है, शरीर या बुद्धि के अपराघों और पापों से कभी उस पर दोप नहीं आ सकता। मुरगावी (पत्ती विशेष) चाहे गँदले पानी में रहे, चाहे गंगाजल में, कभी भीगती नहीं, वैसे ही श्रात्मा चाहे पवित्र बुद्धि, शरीर में देखा जाय, चाहे श्रपवित्र में, सदा शुद्ध और श्रसंग है।

कि गंगांबुनि विवितेऽस्वरमणी चांडालवाटी पयः। पूरे वातरमस्ति कांचन घटि मृत्कुंभयोर् वांवरे॥ प्रत्यखरतुनि निस्तरंग सहजानंदाववोधां बुधौ। विप्रोऽयं श्वपचोऽयमित्यपि महान् कोऽयं विभेदसमः॥ (शांकर मनीषा पंचक)

श्रथं—गंगाजल में या चांडाल की गली के गड़ेहे में, या सोने के वर्तन में, या मिट्टी के घड़े में जब सूर्य अपना प्रतिबिंव डालता है, तो उस प्रतिविध्ित सूर्य में भला क्या भेद हो जितता है श्रिथांत् प्रतिविद्य में कोई विभेद नहीं हो जाता, चाहे पानी किसी प्रकार का क्यों न हो। फिर उस सहजानंद और ज्ञान के समुद्र रूप प्रत्यगातमा में तुमे ऐसी आंति और अम क्यों कि यह ब्राह्मण है और यह चांडाल है ?।

सूर्य गंगाजल में प्रतिविवित होने से श्रिधिक पवित्र नहीं हो जाता और मिदरा में चमकने से श्रिपवित्र नहीं हो जाता; वैसेही श्रात्मा (श्र्यात श्रिपना वास्तिविक स्वरूप) शरीर और बुद्धि के खराव होने से खराव नहीं होता है और उनके गुणों से लामान्वित होकर उन्नित नहीं पकड़ता। वह पुरुष जिसने इस तत्त्व को जाना है श्रीर श्रपने निज स्वरूप में इस प्रकार श्रीरूढ़ होगया है जैसे सर्व-साधारण लोग श्रपने श्राप बुद्धि या शरीर में घर कर वैठते हैं, वह पुरुष श्रमर है, वह पुरुष सर्वापरि वा सर्वोत्तम स्थानवाला है।

जहां जाते हुए हिर्स श्रो हवा के होश उड़ते हैं।

क्यों नहीं अपने इस राज्य को सँभालते शिशोरों के लेख और व्याख्यान पढ़ते सुनते जीवन बीत गए, ज़रा अपने जादू भरे लेक्चर को भी प्रेम के कानों से सुनो जो हर समय दे रहे हो, और दें भी रहे।हो वर्तमान भाषा में। ज़रा सोचो, कोई व्यक्ति:अपने ऊपर दोष आने देता है ? खुल्लम खुल्ला श्रपराधी सिद्ध है। चुका हो तो भी श्रपने श्रपराध का धन्त्रा किसी अन्य के मत्यें लगाने का यत्न करेगा। अपने तेवरी से, श्रावेश से, श्रंतःकरण से श्रोर जिह्नासे चिल्ला २कर पुकारेगा कि में वेदात हूँ, में श्रपाप हूँ। सरकारी न्यायालयां में जहां भलाई बुराई का देखने वाल न्यायाधीश विराजमान हों, वहां पे सत्य (Truth) के परखने वाले सान्ती! जुरा प्रकट हांकर देख लः, जज पृछता है—"तुमने श्रमुक श्रपराध किया ?'र्फ श्रपराधी वोलेगा—"श्रीमन् ! कभी नहीं, विलकुल नहीं, कदापि नहीं।" यदि श्रपराधी के विरुद्ध पर्याप्त प्रमाग श्रौर सात्ती मिल जायँ श्रौर उस पर चार्जशीट (श्रपराधानिश्चय-पत्र) लगाया जाय, तो भी श्रपराधी श्रभियुक्त तो वास्तव में सच्चा ही है, उस न्यायाधीश का विवेक श्रभियोग की वास्तविकता से लड़ा नहीं, श्रपील दायर हो; किंतु श्रपील-वाल ने भी श्रपराधी ठहराया, तो 'पचपात हुग्रा है, उत्कोच (रिश्वत) श्रौर एकांगता (लिहाज) चल गई है।" वंदी घडू में भेज दिया गया, तो इसका कारण यह नहीं था कि श्रपराधी दोप-संयुक्त था, वरन "सरकार के घर में न्याय नहीं, घ्रदालत श्रंधी है।" संसार बुरा कहता है तो सारा संसार (hydraheaded mob) पागल है, किंतु में निष्कलंक हूँ।

हाँ, पे कलंकित मनुष्य ! तू वस्तुतः निष्कलंक है, विल-कुल निर्दोप हैं। सूर्य के साथ उल्लू तो कदाचित् कभी श्राँख लड़ा भी ले, किंतु तरे पवित्र स्वरूप के समद्द दोप विलक्क नहीं उहर सकता। हाँ, यदि तरे यहाँ चूक है तो यह है कि ला परवाही से श्रपने शुद्ध श्रोर श्रनंत स्वरूप को भूलकर त् श्रपने श्रापको श्रपवित्र शरीर श्रोर बुद्धि श्रादि ठान वैठा है, वरन् श्रपने भीतर की पवित्र वाणी को (जो तुभे यह जतलाती है कि त् श्रमर श्रौर शुद्ध है ) विगाएकर उसे उल्टे श्रर्थ दे रहा है, जैसे एक बीमार मित्र की देखने के लिए श्राप हुए एक विश्वर (बहरें ) ने किया था ।#

क एक वहरे की खबर मिली कि उसका मित्र बहुत बीमार है । उसकी छुशल-ज़म लेन की जाने का संकरण किया। तस्काल यह विचार श्राया कि रोगी वेचारा धीमी श्रावाज़ से 'बोलेगा श्रोर हमें पहले ही ऊँचा छुनाई देता है, उसकी धीमी श्रावाज़ समभने में बड़ी कठिनता होगी, बार बार "हूँ? हावँ" किया तो बुरा मालुम देगा; सब कहेंगे, कहाँ से मग़ज़ खाने श्रा गया। इस से श्रच्छा होगा, थोड़ी सी बात चीत करके रोगी को प्रसन्त कर श्राएँ।

मन में यह फहकर उठ खड़े हुए श्रीर रास्ते में चलते चलते वातचीत करने का श्रीत्राम तैयार किया जो इस प्रकार था। पहली वात हम प्छुँगे — "श्रव श्रापकी प्रकृति की क्या 'दशा हैं ?" इसका उत्तर नियमानुसार यह होगा कि "श्रव तो कुछ श्राराम हैं, श्रापकी कृपा से।"

हमारी श्रोर से दूसरा प्रश्न यह होगां. "कौन सी श्रोपिध का सेवन है?" इसके उत्तर में वह किसी न किसी श्रोपिध का नाम श्रवश्य लेंगे। फिर तीसरा प्रश्न यह किया जायगा कि "श्राप कौन से डाक्टर की चिकित्सा करते हैं?" इसके उत्तर में भी रोगी किसी न किसी डाक्टर का नाम श्रवश्य हीं लेगा। हम उसे प्रसन्न करने के लिये रोगी की प्रत्येक यात पर "बहुत ठीक, बहुत ठीक" कहकर चले श्राएँगे। ऐसे चक्रमें देंगे कि कोई जान ही न सके कि हम बहरे हैं।

इधर प्रोग्राम तैयार हुत्रा, उधर रोगी के घर पर भी श्रा

उपस्थित हुए। रोगी की दशा अत्यंत भयानक थी, किंतु यह अपने प्रोग्राम के अनुसार काम करने लगे।

विधर—(रोगी से) श्रस्तलाम श्रलेकुम किवला !
(नमस्कार भगवन्!) किहिए, क्या हाल है ? श्रव तो कुछ
श्राराम है न ? ज्योंही यह खबर खुनी कि जनाव की तबीयत
श्रच्छी नहीं है, चित्त ब्याकुल होगया। खुदा श्रापको शीश्रक्ष
श्रारोग्यता प्रदान करे।

रोगी-हाय मरता हूँ। प्राण निकलने ही को हैं। हाय हाय!

वहिर—(रोगी के श्रोष्ट हिलते देखकर) श्रव्हम्य लिल्लाह ! श्रापका स्वास्थ्य लाभ होना सुनकर जान में जान श्रा गई। धन्यवाद है वारी ताला (परमातमा) का, धन्यवाद है। श्राप श्रोपिथ कीन सी सेवन करते हैं ?

रोगी −( व्याकुल होकर ) विष सबन करता हूँ, विष-γ

विधर-यह श्रोपिय तो रामवास है, श्रमृत है। श्रापके रोग के लिय तो भूशावेहयात' (श्रमृत) है। बहुत ठीक। श्रीमान कौन स चिकित्सक की चिकित्सा करते हैं?

रोगी-(श्रत्यंत खिन्न होकर) मलकुलमीत (यमराज)की

विश्-उक्ष डाक्टर साहव तो हकीम हाज़िक है। वह तो अफ़लात्न ग्रौर जालीनृस है। उसके हाथों में यश है। वह-हुक्मी इलाज करता है। मैं श्रभी उसी के यहाँ से ग्रा रहा हूँ।

इधर रोगी तो वहरे के उत्तरों से जलभुन कर कोयला हो रहा था; उधर विधर अपनी दूरदार्शिता और वुद्धिमत्त पर अभिमान कर रहा था, क्यां खूव ? तुम्हारा श्रंतरात्मा इस विचार को नहीं सह सकता (reliels against it) कि "तुम श्रगुद्ध हो।" प्रत्येक व्यक्ति को होटा ये ने से स्थामाविक शृणा वा संकोच (natural repugnance) है। इस जिता का उपदेश तो यह है कि "श्रुद्धम् श्रपापविद्धम् = तुम श्रद्ध श्रोर पाप से मुक्त हो। तुम श्रदीर श्रोर शारीरिक कदापि नहीं हो। शरीर (मल श्रोर विष्टा का थेला) तो किसी का भी श्रद्ध नहीं हो सकता, चाहे कोई हज़ारों वर्ष उसे गंगा में श्राया करे।"

कभी न होत्रे गुद्ध छुतुध यह जल में धोए। प्याज़ न कसर होय जाय कशमीरें वोए॥

तुम्हार भीतर से श्रांचश (impulse) के साथ एक श्रंभ संवाद (gospel) सुनाई देती है कि "शुद्ध स्वरूप जो है सो ही तुम हो, शरीर नहीं हो: श्रशुद्ध श्रोर परिच्छित्न शरीर तथा वृद्धि के ज्याल के। त्यागो, श्रोर श्रपेन श्रुद्ध स्वरूप में जागा। मगरवाह रे उल्टी समभवाले यहरों के बहरे! तुम पर इस श्रंतरावेश का यह प्रभाव होता है कि तुम श्रपेन साढ़े तीन हाथ के पंडमन टापू को श्रुद्ध श्रोर निदांप दिखाया चाहते हो। शरीर श्रोर वृद्धि को निरपराधी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हो, देहाभिमानी रहकर दोपों से भागते हो। तुम्हारे श्रंतरातमा से निरन्तर यह लक्ष्यर निकलता है कि मंसूर की तरह सिर से परे होकर लोक परलोक के स्वामी हो जाश्रो। श्रपेन श्रात्माभिमान (महत्व) को सँमाल लो। किंतु विचित्र विधर हो कि फ़रऊन श्रोर नमरूद के समान धन-धरती से परिच्छिन होकर वड़ा वनना चाहते हो। घमंड में फँसते हो।

नमरूद शुद मरदूद चूँ ? वृदश निगाह महदूद चूँ।

मारा तकत्रव्य के सज़द ? चूँ कित्रिया हरजास्तम ॥
प्रशं—नमस्द क्यों लिजित वा जुद्र हुग्रा ? इसलियं कि
उसकी दृष्टि परिच्छित्र थी। मला मुभे ऐसा जुद्र ग्रहंकार
कव शोभा देता है, जबकि में ब्रह्म भाँति सब जगह समाया
हुआ हूँ ? ( श्रथवा भला मुभे श्रहंकार क्यों हो जबिक में ही
हर जगह सब से बड़ा हूँ ? )।

तुम्हारे व्यवहार पर प्रकाशस्वरूप से यह नाद थ्रा रहा है कि चमड़े की जूतियाँ (शरीर भाव) उतार डालो। क्योंकि जहाँ तुम खड़े हो, श्रत्यंत पवित्र भूमि है। पर श्राक्चर्य ! श्रो विश्वर (वहरे) मृसा ! तुम यह जूतियाँ (शरीर) पवित्रात्मा पर रक्खा चाहते हो।

(३) चाहुकारिता (खुशामद्) चीटी से लेकर ईश्वर नक को भाती है।

े खुशामद हर किरा करदी खुश श्रामद । जिस व्यक्ति की खुशामद की, उसे श्रच्छी मालुम दी ।

श्राखिर क्याँ ? कारण क्या है ? केवल यही कि खुशामद हमें प्राण्प्रिय सुमन की सुगंध पहुँचाती है । हमारे घर ( निजधाम ) से संदेशा लाती है। में श्रात्मदेच, वहुत बड़ा हूँ, यह पता वताती है । श्रीर यह श्रानंद-संवाद सुनाती है कि।

त्र पर चश्मे-कलीम श्रव्ला का तारा है त्। मार्नाप-यार्जान है त् मफहमे-"श्रो श्रद्ना" है त्॥ शोक! पत्र (संदेशा) को लेकर तुम श्रविद्या रूपी मद्य में डिवो देते हो कि।

ई दफ्तरे वेमानी गर्के-मए नाव श्रीला।

या उसके ऊपर के सुंदर लिफ़ाफ़े पर कुछ देर मस्त होते हो, फिर विना पढ़े उसे शरीर रूपी रही के टोकरे (waste paper basket) में डाल देते हो (श्रर्थात् वह वड़ाई शरीर को दे देते हो)।

यदि इस खुशामद के लिफ्राफ़े की फाड़कर संदेशे के लेख की देखा होता जिसमें स्वयं परमात्मा स्वरूप श्रानंद्धन तुम्हें लिखता है किः—

"हाय दरिया ! दरद वंडा मेरा, करां मिन्नतां ते भराँ मुहियाँ में। काहमूँ नाल जुदाई जलावना हैं, सुत्ती कहों तेरे नालों उद्दियाँ में॥"

तो वार्डे खिल जातीं, श्रानंद की श्रिधिकता के कारण लिफ़ाफ़ा हाथ से गिर जाता (श्रर्थात् खुशामद का स्वभाव झूट जाता)। खुशामद की चिट्टी में प्रियतम का चित्र है—

> श्रा जाय श्रगर हाथ तो क्या चेन से रहिए। / सीने से लगाए तेरी तस्वीर हमेशा॥

प्रियतम का चित्र ही नहीं, वरन स्वयं प्रियतम मानो कह रहा है—

नज़दीके मनी मरा मर्वो दूर। पहलूप-मनी मयाश महजूर॥ श्रर्थ - त् मेरे निकट है, मुक्तको दूर मत देख। त् मेरे पार्श्व में है, मुक्तसे श्रलग मत हो।

(४) विद्यार्थियों ! सरकारी नौकरो ! शपथ (सौगंद) से कहना, कैसा प्रिय है तुंमको यह मीठा नाम "छुटी" ! हाय स्वतंत्रता ! सारा संसार तड़पता है स्वतंत्रता के लिये—

| O Libe | rty!      | -          | •       | ;       |          |
|--------|-----------|------------|---------|---------|----------|
| Thou h | untress s | swifter th | ian th  | e moon! | thou     |
|        | •         |            |         | 1       | terror   |
| Of the | world's   | wolves!    | thou    | bearer  | of the   |
| , ,    |           | •          |         | g       | uiver,   |
| Whose  | sunlike s | shafts pic | erce te | mpest-w | inged    |
|        |           |            |         |         | ינטינינט |

As light may pierce the clouds when they dissever—

In the calm regions of the orient day!

The voices of thy bards and sages thunder With an earth-awakening blast Through the caverns of the past; Religion veils her eyes; oppression shrinks aghast.

A winged sound of Joy, and love, and wonder.

Which soars where expectation never flew, Rending the veil of space and time asunder (Shelly)

श्रर्थ-श्रो स्वतंत्रते ! तू चंद्रमा की श्रपेक्ता भी श्रधिक तीत्र, ( लोगों का ) शिकार करनेवालो है ( श्रर्थात् सर्व-साधारण का मन तेरे फंदें में फँस जाता है ), श्रोर संसार के भेड़िय ( श्रर्थात् दूसरों को अपने श्रधिकार में रखनेवाले ) तुक्त से बहुत डरते हैं (क्योंकि यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होगया तो दूसरों के जीवन पर श्रायु व्यतीत करनेवालों को दिन काटने कठिन हो जायँगे); तू इस प्रकार का तरकश श्रपने पास रखती है कि जिसके सूर्य के समान तीर श्राधा चला देने-वाली भूल (श्रज्ञान) को ऐसे छेद देते हैं, जैसे प्रकाश बादलों को छेद देता है, जब कि उजेले (ग्रा पौर्वात्य देशों के भीतर) दिन के शांत श्राकाश मंडल में वह (वादल) विखरे होते हैं

तेरे गायक(किवयों) श्रोर ऋषियों की श्रावाज़ भूतकाल की तह से भूमंडल को जगा देनेवाले (वायु के) अक्कड़ की तरह गरजती हैं। धर्म (मत मतान्तर) उसकी श्राँखों पर पदी डालता है; श्रत्याचार डरकर भागता है; जहाँ कभी श्राशा दूर नहीं हुई, वहाँ हुएं, प्रीति, श्रोर श्राश्चर्य की श्रावाज़ पत्त (पर) लगाकर ऐसी ऊपर उठती है, मानों देश काल के श्रावरण को छिन्न भिन्न कर देती है। (शैले)

स्वतंत्रता तुम्हारी यथाकम श्रवस्था (Normal state) है। तुम पहले ही नित्य मुक्त हो। छुट्टी, त्योहार, उत्सव, मेले श्रादि क्यों न श्रव्छे प्रतीत हों? वह लुप्त यूसुफ्त का वस्त्र सुँघाते हैं, परिव्छिन्तता की पीड़ा में फँसे हुए, श्रक्तान के विछीने पर करवट लेने वालों को ज़रा मीठी नींद सुलाते हैं, श्रोर दासता के दुख से ज़रा छुटकारा दिलाते हैं; पर श्रक्तान की श्रय्या ते। काँटों की श्रय्या है, जब तक उस पर लेटते हो, काँटे चुमेंगे, स्वतंत्रता का सुख नहीं मिलने का। श्रामीद-प्रमोद श्रोर छुटी एवं शादी श्रादे की निद्रा-जननी श्रफ्तीम (Narcolic) खाकर थोड़ी देर श्रलों की नोकों को मुला देने की नीति ठीक नहीं।

मल्के वृदम व फ़रदोसे-वरीं जायेम वृद । श्रादम श्रावर्द दरीं दैरे-खराव श्रावादम्॥ श्चर्य -में एक फ़ारिश्ता (देवदृत) था. श्रीर सुंदर स्वर्ग मेरे रहने का स्थान था; लेकिन हज़रत श्रादम मुक्तको इस असराव श्रावाद मन्दिर (जगत्) में ले श्राया।

> ं क्या हँसी श्राती है मुक्तको हज़रते-इंसान पर। कोले-बद तो खुद करे लानत करे शैतान पर॥

Fill the bright goblet, spread the festive board,

Summon the gay, the noble and the fair; Through the loud hall in joyous concert pour'd

Let mirth and music sound the dirge of care,

But ask thou not if heppiness be there,—
If the loud laugh disguise convulsive throe,
Or if the brow the hearts true livery wear;
Lift not the festal mask;—enough to know,
No scene of mortal life but teems with
mortal wee.

श्रर्थ ऐ शॉडिक (सुरापिलानेवाले) ! इस चमकीले प्याले को भर दे और श्राहाद का श्रासन विद्यादेः भसन्न वदनीं, सर्जनों श्रीर सुरूपवालों को बुलादेः हिर्पित करनेवाली श्रीर सुरीली रागस्विन द्वारा दालान के गूँज जाने से (श्रशीत् रागरां से) इस प्रकुल्लता श्रीर हुए पूर्ण ध्विन की चिता का करुणगीत (कहन) द्वाने दे (श्रशीत् इस राग श्रीर रंग के भभाव से यदि चिता श्रीर शोक द्वाने लगे तो द्वाने दें), किंतु यह कदापि मत पूछ कि वहाँ (उस राग रंग श्रादि में)
श्रानंद वास्तव में हे भी या नहीं। यद्यपि वह ज़ोर के
श्रष्टाष्ट्रहास (क़हक़हे) ऊपर से कुछ श्रोर ही दिखलाते हैं
(श्रीर वास्तव में शोक श्रीर पीढ़ा के देनेवाले हें), या
यद्यपि यह ललाट (सुरा पान के समय जो त्योरी चढ़ी ललाट
होती है, वह) हृद्य की सच्ची चपड़ास पहने हुए है
(श्रर्थात् हृद्य की पूर्ण दासता कर रही है, या हृद्य की
दशा का चित्र खाँचकर दिखला रही है);तथािप त् ऐसी श्रामोदप्रमोद की गोष्टी का पर्दा मत खोल। इतना जानना काफी है
कि मानवी जीवन का कोई हथ्य ऐसा नहीं जो श्रसाध्य दुःख
श्रीर शोक से परिपूर्ण न हो।

ग्रलां श्रीर काँटों से पीछा छुड़ाना हो तो श्रज्ञान-शय्या (श्राविद्या) को त्याग दो, स्वतंत्रता श्रीर श्रानंद को श्रपना ही स्वरूप पाओंगे, श्रीर श्रानंद तक गति लाभ करने के लिये opiates (निद्राजननी वस्तु, कंचन, कामिनी श्रादि) की सहायता के दीन न रहोंगे।

> पंजा दर पंजए खुदा दारम । मन चिः परवाय मुस्तका दारम ?

श्रर्थ – मैं श्रपना हाथ खुदा के साथ मिलाए हुए हूँ । मुक्ते
 रस्ल ( मुस्तफ़ा ) की क्या परवाह है ?

नित फ़रहत है, नित यहत है,
खुश साक़ी है श्राज़ादी है।
खुश खंदा है रंगी गुल का,
खुश शादी शाद मुरादी है॥
जब उमड़ा दिया उल्फ़त का,

हर चार तरफ़ श्रायादी है। हर रात नई इक शादी है, हर रोज़ मुवारकवादी है॥

मेरी जान ! "दाम के नींचे फड़कने का तमाशा" वहुत विख लिया, श्रव श्राज़ादी (जीवनमुक्ति ) के "लाखें। मज़े" चक्खो श्रीर श्रपनी जिह्ना से यह गीत गाना छोट दो किः—

यों तो ऐ सच्याद् ! श्राज़ादी में हैं लाखों मज़े । पर दाम के नीचे फड़कने का नमाशा श्रोर है ॥

यहुत ज़स्मी हुए, श्रव छोड़ दो यह दिख्लगी। छोड़ो, छोड़ो। रेशम के कीड़े की तरह श्राप ही कीया (कोप, Coccon) वनाकर उसमें मत फँसो। श्रविद्या को दाया (पिरचारिका वा पालका) बनाकर उसकी गोद में मत बैटो। यह प्तना राज्ञसी है। इसके विषवाले दृध को क्यों तरसते हो? तुम्हारी सुखशच्या तो ज्ञीर-समुद्र (the ocean of knowledge) है, जहाँ विष श्रीर काँटांवाला श्रेपनाग भी नरम-नरम विस्तर का काम देता है श्रीर चँचर कुलाता हैं, जहाँ संसार भर को मोह लेनेवाली लच्मी तुम्हारे चरख द्याती है।

(५) ज्याख्यानदाता श्रीर उपदेशक लोगों के श्रनुशासनों श्रीर उपदेशों भरे व्याख्यानों को नित सुनते रहने पर भी (instinctively) शुद्ध मन वा चित्त से कोई भी मनुष्य "श्रपने जैसे" को देखेने की सहनशीलता नहीं रखता। प्रत्येक व्यक्ति ग्रन्थ्यर (ईप्यों करने वाला) है, रकीव (प्रतिद्वंद्वी) श्रीर "साथी" का नाम नहीं सह सकता। रेल पर सवार होते समय देख लो, जो व्यक्ति जिस कमरे में वैठ गया, मन से यही चाहेगा कि "श्रीर कोई न श्राप, में ही में रहूँ, "श्रीर की गुंजायश नहीं है। ईश्वर (personal god) भी यदि किसी विषय में रकीय (प्रति इंद्री) हो तो सहन नहीं हो सकता। विचार करो—

य यक्ते-श्रलिया उस महलका को।
न सौंपा वद्गुमानी से खुदा को॥
यह दिन खुदा करे कि खुदा भी यहाँ न हो।
में हुँ, सनम हो, श्रीर कोई दरमियाँ न हो॥
छोड़ा न रश्क ने कि तेरे घर का नाम लूँ।
हर इक से पूछता हूँ कि जाऊँ किघरकों में॥

णे मृसा (मनुष्य)! तेरे तेजस्वरूप से उदात्त स्वर से यह श्रावाज़ श्रा रही है कि हाँ! हाथ बढ़ा श्रोर शिवोऽहं रूपी सर्प (मारे-श्रनलहक) को पकड़ ले। उर मत! यह उरावना साँप (श्रेप) विपेला नहीं है, श्रमृतवाला है; तेरे स्तूते ही काट खाने के स्थान पर सीधी (तत्त्व की) लाठी "" हो जायगा। यह वह लाठी है जिसे शुष्क पत्थरों पर मार तेरे लिये मधुर जल किरेगा; श्राकाश की श्रोर उठा! मन्ना (Manna देवदूतों का भोजन) वरसेगा; संसार-सागर से सुश्रा! फट जायगा तेरे पार होने के लिये।

श्रा श्रिपने श्रसल (वास्तविक स्वरूप) की श्रोर श्रा। तेरा श्रद्यान ही शैतान है। इस श्रद्यान के कारण तू शरीर को श्रपना गौरव देना चाहता है। तवे से सूर्य का काम लेने की करता है (श्रर्थात 'शरीर' को श्रद्धितीय श्रौर श्रप्रति-इंद्धी करने पर तुला है)।

> ताचंद तो पस रवी व पेश क्रा। दर कुफ मरौ व सूर केश क्रा॥

दर नेशे तो नोशवीं व पेश आ। आखिर तो व अस्ल ! अस्ले-खेश आ॥१॥

डमरेस्त कासीरे--गुर्वती तो। पा वस्तप-दामे-मेहनती तो॥ -चूँ-गोहरे-कान दौलती ते।। स्राक्षिर तो व स्रस्त ! स्रस्ते-च्वेश स्रा॥२॥

विशकन हला वंदे-कालबुद रा। श्राज़ाद कुन श्रज़ ज़माना खुद रा॥ रौ तर्क घगोय नेको-वद रा। श्राखिर तो व श्रस्ल ! श्रस्ले-ख्वेश श्रा॥ ३॥

हर चंद्र तिलस्मेई जहानी। दर वातिने-ख़्येशतन तो कानी॥ विकुशाय दो दीदाए-निहानी। श्राखिर तो व श्रस्त ! श्रस्ते-ख्वेश श्रा॥४॥

लाली विमयाने-संग खारा । ता चंद गलत दिही तो मारा॥ दर चश्मे-तो ज़ाहिरस्त यारा। श्राखिर तो व श्रस्त ! श्रस्ते-स्वेंश श्रा॥ ४॥

हक्का कि ज़े परतवे-हक्की तो। वज़ जौहरे-फक्करे मुतलक्की तो॥ वज़ वादप-रुह रावक्की तो। श्रास्त्रिर तो व श्रस्तु ! श्रस्तु-ख्वेश श्रा॥६॥

द्धनिया जूपस्त जूद विगुज़र। ज़ श्राँसूए जहाने-ताज़ा विनगर॥ हीं ! श्रहदे-क्रदीम याद-श्रावर ।
श्राखिर तो व श्रस्त ! श्रस्ते-ख्वेश श्रा ॥ ७ ॥
हर्स्वद व स्र्रत श्रज़ ज़िमीनी ।
वसरिश्तय-गोहरे-यक्तीनी ॥
वर मखज़ने-नृरे-हक्त श्रमीनी ।
श्राखिर तो व श्रस्त ! श्रस्ते-ख्वेश श्रा ॥ ८ ॥
चूँ ज़ाद्य-परतवे-जलाली ।
वज़ तालप साद नेक फ़ाली ॥
श्रज़ वहरे-श्रदम तो चंदनाली ?
श्राखिर तो व श्रस्त ! श्रस्ते ख्वेश श्रा ॥ ६ ॥
सुद रा चो घेखुदी व वस्ती ।
मी दाँ कि तो श्रज़ खुदी वरस्ती ॥
वज़ वंदे-हज़ार दाम जस्ती ।
श्राखिर तो व श्रस्त ! श्रस्ते ख्वेश श्रा ॥ १० ॥

श्रर्थ-(१) तू पीछे कय तक जायगा,श्रागे वढ़ (श्रर्थात् श्रय-नित को तू कय तक करेगा, उन्नित कर)। नास्तिकता (कुफ) की श्रोर मत जा, श्रपने स्वरूप की श्रोर श्रा (श्रर्थात् नास्तिक मत यन, केवल श्रपने स्वरूप को पहचान)। डंक में त्शहद देख और श्रागे वढ़। प्रयोजन यह कि पेशुद्ध स्वरूप ! तू श्रपने स्वरूप की श्रोर श्रा, श्रोर इस ज्ञान के कठिन मार्ग पर चलते समय तुमे जब कठिन कप्ट और दुःख सामने श्रावं, तो उन में तू सुख समम, क्योंकि इस मार्ग में यह दुःख और कप्ट नित्यानंद दिलाने वाले होते हैं, और इन चोटों / श्रोर दुःखों से किसी प्रकार साहस हीन मत हो, वरन श्रागे बढ़ता चल, श्रोर जब तक त् श्रपने सत्य स्वरूप को भली भांति न जान ले, कदापि मत ठहर।

- (२) एक श्रायु बीत गई, तृ नानत्व (ग्रेरियत) का दास बना रहा श्रोर कप्टों के जाल में फँसा रहा। जब तृ कुवेर भएडार का मोती है (श्रर्थात् श्रज्ञय काप या रत्न है), तो फिर श्रंततः तृ श्रपन स्वरूप की श्रोर श्रा (श्रर्थात् श्रपनी यथार्थ सत्यता का श्रनुभव कर)।
- (३) होशियार हो, शरीर के बन्धन को तोड़ छोर अपने आप को देशकाल से स्वतंत्र कर। जा, बुराई छोर भलाई देनों को छोड़ दे, छोर अन्त को अपने स्वरूप की छोर, ऐ सत्यस्वरूप ! तृ छा।
- (४) यद्यपि त् इस जगत् में एक श्रद्भुत पदार्थ है श्रौर श्रपने भीतर में त् जगत् की खानि है, तें। भी त् दोनां भीतरी श्रांख खोल श्रीर ए सत्यस्वरूप ! त् श्रपने स्वरूप की श्रोर श्रा।
- (१) नीले पत्थर (खनिज) में त् लाल है, मगर हम के। कब तक त् धोका देता रहेगा ? तेरे दिव्य नेत्र में तो वल (शिक्ष) प्रत्यक्त है, इस लिये पे सत्यस्वरूप ! त् श्रपने वास्तविक स्वरूप की श्रोर मुँह मोड़ ।
- (६) ईश्वर की सीगंध कि त परमार्थ की प्रमा है और पूर्ण त्याग का एक जौहर (रत्न) है, और अन्तय श्रानन्द की निष्क्रप्ट मद्य तृ है, किर ऐ सत्य स्वरूप ! तृ श्रपने शुद्ध स्वरूप की ओर आ।
- ्र (७) संसार एक नदी है, इसे जल्द पार कर, श्रोर उस पार से नृतनं जगत् को देख, श्रर्थात् मृत्युलोक को छोड़ श्रोर

सत्यलोक की श्रोर मुखकर। खबरदार ( खुवोध ) हो श्रोर श्रपनी प्रतिका स्मरण कर ( वह प्रतिका जो सृष्टि क श्रादि काल में तुक्तसे हुई थी, या जो प्रतिका तृ ने माता के उदर में ईएवर के साथ की थी, उसकी स्मरण कर), श्रौर श्रंत की ऐ सत्स्वरूप! तृ श्रपने वास्तविक स्वरूप की श्रोर श्रा।

- (=) यद्यपि देखने में तृ मिट्टी का पुतला (भू मंडल वासी) है।किंतु वास्तव में (वास्तविक रूप से) तृ निश्चय पूर्वक मोती है, श्रोर सच्चे प्रकाश के स्रोत पर तृ श्रमीन (धरोहर रखने वाला) है, इस लिये, ए सत्स्वरूप ! तृ श्रंततः श्रपने वास्त-विक स्वरूप की श्रोर श्रा।
  - (६) जब त् दिव्य तेज से उत्पन्न है। ग्रौर शुभ नत्तत्र में उत्पन्न होने के कारण शुभ शकुन वाला है, तो नाश (श्रदम) के लिये नू फिर कब तक रोता रहेगा। ऐ सत्स्वरूप ! श्रंततः त् श्रपनी वास्तविक सत्ता को पहचान।
  - (१०) जब श्रंपने श्रापको त् ने निरहंकारता से वाँध लिया, तव त् समभ ले श्रहं मम-भाव तुभसे छूट गया श्रोर सहस्रों पाशों के वंधनों से त् कृद गया, इस लिये पे सत्स्वरूप ! त् श्रपने वास्तविक स्वरूप की श्रोर श्रा (श्रर्थात् श्रात्मानुभव कर)।
  - (६) एक भोला विद्यार्थी स्कूल जाने से जी चुराता था। एक दिन उसके जी में आया कि चाहे छुछ ही हो, आज स्कूल नहीं जायँगे, घुटने पर पट्टी यांध ली और वहाना किया कि वड़ी भारी चोट आई है, चला नहीं जाता। हेड-मास्टर के नाम अर्ज़ी लिखी कि "श्रीमन्! आज मुक्त अनुचर को चमा कीजिएगा, चोट लग जाने के कारण चल नहीं सकता, स्कूल किस प्रकार आज ?" अस्तु। अर्ज़ी तो लिखी गई,

श्रव उसे मास्टर साहव तक पहुँचावे कौन ? स्वयं ही स्कृत जाकर विद्यार्थी ने श्रज़ीं मास्टर साहव के हाथ में दी श्रीर कहा—"श्राज स्कृत तक पहुँचना दुस्तर है।" यह सुनकर स्व विद्यार्थी श्रीर मास्टर साहव खिलखिला कर हँस पड़े कि ऐ भोले ! तेरा यह श्रज़ीं यहां तक लाना ही तेरी वात का खंडन करता है। तुम स्कृत तक तो पहले ही पहुँचे हुए हो, "श्राना कठिन है" के क्या श्रर्थ ?

प्यारे! चेतनघन तेरा स्वरूप है। यदि वाणी से त् स्वीकार भी करले, तो भी त् ज्ञान स्वरूप है। यदि वाणी से न, माने तो न मानने का कार्य ही तेरा ज्ञानस्वरूप होना सिद्ध करता है। यह कहना कि "राम ने जो कुछ लिखा है, मिथ्या है, मेरी समभ ठीक है"। (हर कसे रा श्रक्षले-खुद वकमाल नुमायद= श्रर्थात्-प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी बुद्धि पूर्ण प्रतीत होती है) स्पष्ट सिद्ध कर देगा कि तेरे स्वरूप में ज्ञान की न्यूनता का खयाल कदापि नहीं ठहर सकता। चेतनघन तृ है—

> वहर रंगे कि ख़्वाही जामा मी पोश । मन श्रॉं क़ेंह्-मौजूँ मी शिनासम ॥

श्रर्थ—जिस रंग का त् चाहे वस्त्र पहन, किंतु में तो तेरा वहीं श्रसली स्वरूप पहचानता हूँ।

श्रपनी जिह्ना से तो सब समय यही पुकारते हो कि "मैं श्रमर हूँ, ग्रद्ध हूँ, नित्य मुक्त हूँ", श्रौर वाणी से श्रपने श्रापको "दास, सेवक, वंदा" बनाते हो, शरीर की मावना में गिराते हो। यह जुलाहगिरी का घंघा कि "नीम तन दर गोर दारम, नीम तन दर ज़िंदगी=श्राधा शरीर समाधि में श्रौर श्राधा जीवन में " छोड़ो —" वखुदा ! कि खुदायेद "=खुदा की करम कि तुम खुदा हो।

संसार भर के विवान, तत्त्वज्ञान, काव्य श्रौर गणित तेरे श्रातमा से निकले हैं श्रौर निकलते रहेंगे —

I am owner of the sphere,
Of the seven stars and the solar year,
Of Caesar's hand, and Plato's brain
Of Lord Christ's heart and shakespear's

श्रथं — मं भूमंडल, सातों नद्यशं का श्रीर घोलोक का स्वामी हैं. ऐसेही क्रेसर का हाथ श्रक्तलात्न का मिस्तिष्क, भगवान ईसा का मन, श्रेक्सपीयर की तुक्वंदी इन सब का में ही स्वामी हैं (श्रर्थात् सब नाम रूप मेरे ही श्राश्रय हैं)।

संसार में प्रधा है कि जब किसी गिणतशास्त्री से किटन
गुत्थी (प्रहेलिका Conundrum) हल हो जाती है. या कि
से फड़कती हुई कि विता लिखी जाती है, तो वमंड से कहा
करते हैं कि यह (विपय) सिज्ञान्त में (श्रमुक नामवाले,
श्रमुक स्थानवासी) ने सिज्ञ किया, ये एवं में (उपनाम
श्रमुक, शिष्य श्रमुक) ने लिखे, किंतु प्रश्न यह है कि कोई
गिणतशास्त्रज्ञ या कोई किव यह वतला दे कि गुत्थी के हल
होते समय या प्रवंध के बनते समय उसकी वृत्ति निरोध नहीं
थी, उसका चित्त एकात्र न था, श्रोर नाम रूपात्मक भावना
तिरोहित न थी ? भोजन करना भूल जाना, घर की उल्लक्षनों
से वेखवर होना, सेना सामने से निकल गई है पता न होना,
नगर में विप्लव मचा है उससे श्रनजान होना, नंगी तलवार
हाथ में लिए घातक सामने खड़ा है उसे न देखना, ऐसी-

येसी कई कथाएँ उन तत्त्वेवत्ताष्ट्रों के संबंध में प्रसिद्ध हैं जो नाना रचनायाँ थ्रीर शास्त्रों के धनी (कर्ता) माने गए हैं। थोड़ा विचार करने से जात होगा कि उच्च विचार श्रीर गंभीर चिंता किसी व्यक्ति में उस समय प्रकट होते हैं जब उसमें श्रहंकार थ्रीर घमंड दूर हुए होते हैं।

"में ने यह विषय (सिद्धान्त) सिद्ध किया।"

किसने किया ? क्या श्रमुक महाशय, श्रमुक स्थानवासी ने किया ? कहापि नहीं । जब विषय सिन्ड हुश्रा, तब यद्यपि लोगों को श्रापका शर्मर दृष्टिगोचर हो रहा था, किंतु श्रापके यहाँ तो ऐसी एकाश्रता थी कि शरीर श्रोर नाम का ख्याल विलकुल लुप्त था। श्रदंकार (little self) की श्रनुपस्थिति में द्यान का (प्रकाश प्रादुर्भाव) हुश्रा। श्रतः श्रो श्रावद्या रूप देहाईकार (श्रथांत श्रमुक में, श्रमुक पुत्र श्रादि) तुम सिन्दान्त के ज्ञात होने पर या प्रवंध के श्रागमन पर धमंड किस यात का करते हो? "किस विरंत पर तत्ता पानी"? सिन्दान्त श्रीर प्रवंध तो ज्ञानस्त्ररूप श्रदंतमत्ता (राम) से निकलंत हैं। यह श्रद्धेत सत्ता, जहाँ से समस्त संसार का ज्ञान सूर्य की किरणों की तग्रह श्रवतीण होता है, तुम्हारा श्रसली स्वस्प है। यही तुम हो, परिच्छिन्न बुद्धि श्रोर शरीर श्रादि नहीं हो। न्यूटन के मस्तिष्क में तुम्हारा ही प्रकाश था, भगवद्रीता तुम्हारी ही एक pencil of light (रिशम-समुदाय) है, कुरान श्रीर इंजील तुम्हारे ही स्वरूप सागर की तर्गें हैं।

श्रक्षेरखीयानहमेव तद्रत् महानहं विश्वमहं विचिवम् । पुराननेऽहं पुरुषेऽहमीशो हिरग्यमयोऽहं शिवरूपमस्मि ॥ श्रुपाणिपादोऽहर्माचत्यशक्तिः पश्याम्यचनुः स श्रुणोम्यकर्णः । श्रद्दविज्ञानामि विविद्यरुषे। न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाऽहं ॥ वेदैरेनेकैरहमेव विद्या वेदान्तरुद्धेद्वविदेव चाहम् ॥२५ न पुरवपाप मम नास्ति नाशो न जन्म देहेंद्विय बुद्धिरस्ति । न भूमिरापा न च विद्वरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चांवरं च ॥ ( कैवल्योपनिषद मं० २३, २४, २५, २६ )

मयाऽध्यत्तेण प्रकृतिः सूयते सन्त्रराचरम्। हेतुनानेन कीतेय जगद्विपरिवर्तते॥(गी०६।१०)

श्रथं-में स्ट्म से भी स्टम हं श्रीर ऐसे ही बड़े से भी बड़ा हूँ। यह नाम रूप विचित्र विश्व में हूं। में सब से पुरातन पुरुप हूँ, श्रीर बलवान प्रकाशस्वरूप (वा श्रानंदमय) श्रीर कल्याण स्वरूप ईश्वर हूँ। में हाथ-पाँव से रहित हूँ, श्रीर मेरी शिक्त श्र चत्य है। में विना श्राँख के देखता हूँ श्रीर विना कान के खुनता हूँ। में नानारूप (श्रथात विविध नाम रूप) पदार्थों से भिन्न अपने श्राप को विशेपतः जानता हूँ, श्रीर श्रन्य मेरा जाननेवाला कोई नहीं है। में सदैव धतनस्वरूप हूँ। सब वेदों से में ही जानने योग्य हूँ, श्रीर वेदांतशास्त्र का बनान वाला श्रीर वेदों का जाननेवाला में ही हूँ। मुभको पुर्य श्रीर पाप कोई नहीं है, श्रीर न मेरा नाश जन्म, देह, इंद्रिय श्रीर खुद्धि है, श्रीर न भूमि जल, श्रीन, वायु श्रीर श्राकाश ही मेरा है। (क्षेवल्योपनिपद)

मुक्त सालों की सहायता से यह प्रकृति समस्त संसार को उत्पन्न करतों है। इस प्रकार यह संसार चल रहा है। श्रर्थात् संसार के समस्त काम मुक्त जगत् के श्रधात के सहारे हो रहे हैं। (श्री मद्रगवद्गीता)

जिज्ञासु—यदि सब एक ही हो तो लोगों में बुद्ध श्रीर शरीर का श्रंतर क्यों हो ? कोई लार्ड कैरिवन है, कोई विल- कुल उजड़ है, कोई मख़मल के गईों पर भी नख़रे से पैर रखता है, किसी को नागरिक लोक अपनी दुकान के सम्मुख भूमि पर भी नहीं बैठने देते, कोई संसार का भीमसेन है, और कोई जन्मरोगी होकर विछोने से भी नहीं उठ सकता। विचित्र अनर्थ हो रहा है! कैसा अंधेर मचा है! अत्याचार है! अन्याय है!

ज्ञानी—प्यारे! श्रंश्वेर करते हो तुम जो यह श्रंतर देखते हो। ऐसी श्रव्यवस्थित छोटाई वहाई सत्य स्वरूप परमात्मा से यदि कभी भी सचमुच पैदा हुई होती, तो श्रन्थं था, उपद्रव था; किंतु सत्य तो यह है कि छोटाई—वहाई है ही नहीं। जो इधर रंक हिएगोचर होता है, वही उधर राजा है; जिसे यहां रोगी देखते हो, वही वहाँ पहलवान (Sandowe) है; जो यहाँ मूढ़ समका जाता है, वही उस जगह वेद्व्यास है। इस कारण कि सब का वास्तविक स्वरूप एक ही है, इस लिये श्रन्थं श्रीर श्रत्याचार कैसा?

हस्ती व्यूँटी तृण ले श्रादिंग। एक श्रखंडित वसे श्रनादिंग॥
में ही जो यहां भूखा हूँ, वहाँ कशमीर के मेवे खा रहा हूँ।
यहां मूढ़ हूँ, वहां याक्षवल्म्य हूँ।

इति तत्त्वमिस प्रभृति श्रुतिभः । प्रतिपादितममात्मित तत्त्वमिस ॥ त्वसुपाधिविवर्जित सर्व समम् ॥ १ ॥ किसुरोदिपि मानसि सर्व समम् ॥ १ ॥ न हि बध विवध समागमनम् ॥ नहि योग वियोग समागमनम् ॥ नहि तर्क वितर्क समागमनम् ॥ किसुरोदिषि मानसि सर्व समम् ॥ २ ॥ सुख-दुःख-विवर्जित सर्व समम्।
इहि शोक-विशोक-विहीन परम्॥
गुरु शिष्य विवर्जित तत्त्व परम्।
कियुरोदिषि मानसि सर्व समम्॥ ३॥
नहि मोक्तपदं नहि वंधपदम्।
नहि पुर्णपदं नहि पिपपदम्॥
नहि पूर्णपदं नहि रिक्त पदम्।
किमुरोदिषि मानसि सर्व समम्॥ ४॥
वहुधा श्रुत्यः प्रवदंति यतो।
विपद्दिदं मुगतोय समम्॥
यदि चैकनिरंतर सर्व समम्॥
शिक्मुरोदिषि मानसि सर्व समम्॥
श

( श्रवधूतगीता श्रध्याय ४ )

श्रथं-(१) "त् वही ब्रह्म है," ऐसा श्रुति-वाक्यों से श्रातमा को वर्णन किया गया है। श्रतः श्रातमा की दृष्टि से तू वही शुद्ध स्वरूप है श्रीर उपाधि के दूर करने से तू सब में सम है। जब तू सर्वत्र सम रूप (सर्व व्यापक) है, तो ऐ प्यारे! फिर तू किस लिये रोता है?

- (२) तुक्क में वंध श्रोर मोत्त का प्रवेश नहीं,योग श्रोर वियोग का प्रवेश नहीं, ऐसे ही तर्क वितर्क का भी प्रवेश नहीं, तो फिर प्यारे ! तृ किस लिये रोता है ?
- (३) यह तत्त्व सर्वत्र सम है, सुख-दुःख से रहित है,शोक-विशोक से परे है, गुरू-शिप्य के विचार से भी वह परमतत्त्व दूर है, ऐसा होते हुए भी फिर तू क्यों रोता है ?
  - ्(४) उस सत्यस्वरूप में न वंघ्र का पद है श्रौर न मोत्त का,

न पुरुष है श्रीर न पाप है, न पूर्ण है श्रीर न रिक्स (खाली) है, ऐसी दशा का जानते हुए फ़िर त् क्यों रोता है ?

(४) श्रोनक श्रुतियों ने यह वात कही है कि श्राकारा श्रादि ये सब नाम रूप मृगवृण्णा के समान हैं। श्रोर जब वह सब स्थान पर एक श्रोर समान हैं, ना फिर भला त् किस लिये ( श्रोर क्यों ) रोता है ? ( श्रवधृतगीता )

श्रादम न वृदो मन युदम, हव्वा न वृदो मन युदम।
श्रालम न वृदो मन युदम, मन श्राशिके-देरीनाश्रम॥ १॥
या नृह दर कश्ती युदम, या यूनस श्रंदर क्षश्रेर—चाह।
श्रंदर दमे-ईसा युदम, मन श्राशिके-देरीनाश्रम॥ २॥
श्रॉदम फ्रार्डने-लई, दर श्रावे-दिरया गर्क श्रद।
दर हर्वे-मृसा मन युदम, मन श्राशिके-देरीनाश्रम॥ ३॥
श्रॉजा कि श्रहमद वर गुज़श्त, श्रज़ चारो पंजो हक्तो हश्त।
यर हश्तमीनश मन युदम, मन श्राशिके-देरीना श्रम॥ ४॥
मे श्राफ्रताव! ए श्राफ्रताव! गरमी मकुन,गरमी मकुन।
खुद यक जुवाँ लामोश कुन, मन श्राशिके-देरीनाश्रम॥ ४॥
शाहे—हक्षीक्रत वृदा श्रम, दियाये-हिकमत वृदाश्रम।
मौला कि वाशद पेश-मन? गन श्राशिके-देरीना श्रम॥ ६॥.

श्रर्थ-(१) ऐ मुसलमाना ! जिस समय हज़रत श्रादम नहीं थे, उस समय में था। ज़ब हच्चा भी नहीं थीं, उस समय भी में विद्यमान था (श्रर्थात् संसार के श्रास्तत्व के पहेल भी में था)। में तो सब से पुराना श्लाशिक्ष (प्रेमी) हूँ।

(२) किश्ती (नौका) में हज़रत नृह के साथ जो रचक बैठा हुआ था, वह में ही था। कुएं की तह में हज़रत सूनिस के साथ (उनकी रचा करनेवाला) में था, श्रौर हज़रत ईसा के प्राणप्रद् श्वास में भी में ही विद्यमान था। में तो सब से पुराना श्वाशिक हूं। क

- (३)जिस समय हज़रत मृसा की लड़ाई में दुरातमा फ़रऊन नदी में इव गया, उस समय भी में था। में तो पे प्यारों! सब से पहले का पुराना श्राशिक्ष हूँ।
- ं (४) जिस स्थान पर कि हज़रत श्रहमद चौथे,पाँचवें,सातवें श्रीर श्राठवें श्राकाश से गुज़रे, उस श्राठवें श्राकाश पर भी मैं ही मौज़ृद्द था । मैं तो ऐ लोगो ! सब से पुराना श्राशिक हूँ।
- (४) पे सूर्य ! पे सूर्य ! बहुत तेजी (गरमी) मत कर,गरमी मत कर। चुपके हो जा। में तेरे से भी पहले का झाशिक हूँ।
- (६)सच्चाई का में वादशाह हूँ (अर्थात् सच्चा वादशाह में हूँ), श्रोर बुद्धिमत्ता का में नद हैं (अर्थात् अनंत ज्ञात में हूं), मौला मेरे आगे क्या सामर्थ्य रखता है। में तो सब से पहले का (पुराना) आशिक हूँ

जिज्ञासु—में तो परिच्छिन शक्तिवाला हूं ; ईश्वर सर्वशिक्तमान है। मेरी गति तो धरती के छोटे खंड तक है; ईश्वर सर्वव्यापक है। मुक्त वंदे (जीव) को उस सर्वेश्वर के साथ क्या निसवत ( तुलना ) ?

चे निस्वत खाक रा वा भ्रालमे-पाक।

श्रर्थ - शुद्ध (पवित्र) लोक को भला पूलि (श्रर्थात् पृथिवी लोक ) से क्या तुलना ? श्रथोत् शुद्ध स्वरूप की परिच्छिन्त जीव से क्या तुलना ?

ज्ञानी-तू परिविद्यन्न शक्तिवाला भला क्योंकर हैं?

श्चनंतः कुछ तो करने की शक्षितुक्षमें है? जो कुछ त् करता है, वही वता । उससे हम श्रतुमान कर लेंगे कि तेरी शक्षि परि-च्छिन्न है या श्रपरिच्छिन्न ।

जिज्ञासु—में संवेरे प्रातःकाल उठता हूं। श्रावश्यक तात्रों से निवृत्त होकर व्यायाम करता हूं। इसके वाद कुछ लिखता हूं, कुछ पढ़ता हूं। भोजन करके दफ़्तर जाता हूं। वहां से श्राकर दूध पीकर सैर को जाता हूं, या मित्रों से मिलता हूं। कोई समाचारपत्र श्राया हो, तो उसे देखता हूं। इस तरह दिन कट जाता है। रात को सो रहता हूं।

ज्ञानी-कुछ श्रौर भी तो श्रवश्य करते हो ?

जिज्ञासु—यही साधारण कार्य करता हूं। कोई निज का काम हो,तो उसे भी भुगता लेता हूं। कुछ दिन से रिसाला श्रालिफ (।) की प्रतीचा कर रहा था। इसके श्रातिरिक्क श्रपने स्मरण में तो में श्रीर कुछ नहीं करता।

ज्ञानी—बदलते क्यों हो? इसके श्रतिरिक्त श्रगािखत काम नित्य करते रहते हो। उनका नाम ही नहीं लेते, ऐसे भोले वन बैठे हैं कहीं के! "थारां नाल पंज" ठीक नहीं।

जिज्ञासु- "श्रमणित काम" ! कदापि नहीं । श्राप ऐसे महात्मा होकर यह क्या कह रहे हैं ?

ज्ञानी—सुनिष्गा। यह शरीर तो आप ही का है न ? जिज्ञासु—हाँ, क्यों नहीं ? और किसका है ? ज्ञानी-पातः इस शरीर से भोजन श्राप ही ने पाया था न ? श्रीर खास श्राप ही ले रहे हो, देख भी श्राप ही रहे हो, संध्या को खेत में जाकर कल का खाया हुआ त्यागींगे भी श्राप,श्रीर सोते भी श्राप हो, सच है न ?

जिज्ञासु-ठीक है। विलक्षत ठीक है। ज्ञानी-ग्रामाशय के द्वारा भोजन कौन पचाता है? जिज्ञासु-में।

ज्ञानी-श्रौर भृल न जाश्रो कि श्रपने शरीर कीं नाड़ियों में खून भी तुम ही चलाते हो। मुख में थूकें भी तुम ही बनाते हो। बुक्क (गुर्रदा) में मूत्र उत्पन्न करनेवाले भी तुम हो। वालों को वढ़ानेवाले भी तुम हो। फेफोड़ में श्वास तुम्हारा है। तुम्हारे लीवर ( liver, यकत ) में वाइल (bile, पित्त ) वाहर से कोई भृत श्राकर नहीं डाल जाता । जब तुम श्रांख से देखते हो, तो तत्क्ण कई स्नायुश्रों (nerves पट्टों) का हिलना आवश्यक है, उनकी भी तुम ही हिलाते हो। cerebrum ( सेर्राव्रम, मस्तिप्क) की गति अर्थात् बुद्धि को प्रकाश तुम ही देते हो। इसके श्रतिरिक्त स्वाभाविक कियाश्रों के तुम ही कारण हो। तुम क्योंकर कुछ कामों का नाम लेकर हुठ कर वैठे थे कि "इनके सिवा मुक्तसे श्रीर कुछ भी नहीं होता" ? स्वप्नावस्था की दशा में जब मन श्रोर बुद्धि श्रादिक (तुम्हारे शस्त्रास्त्र ) न्यवहृत नहीं होते, तुम्हारा काम वंद नहीं होता । उस समय भी भोजन पचाय जाते हो, वालों, नखों को वढ़ाप जाते हो। तुम्हें नींद कहाँ ? सदा जागते हो। "कहाँ ख़्वावे-गफ़लत सदा जागता हूँ।"

जय तुम्हारा यह शरीर नन्हा सा था, उस समय युद्धि श्रीर विवेक से यद्यपि काम नहीं लेते थे, किंतु तुम वहीं थे जो इस समय हो। स्वप्न में भी तुम वहीं होते हो जो जायत् में हो। जिस प्रकार तुम एक शरीर में युद्धि की कारस्तानियाँ, रक्ष का संचालन, श्रीर युद्धिकरण कराते हो, वसे ही श्रन्य शरीरों में भी तुम ही सब कारीगरियाँ कर रहे हो। परे परे में तुम्हारा प्रकाश है। तुम किस प्रकार कहते थे कि तुम्हारी शक्षि परिच्छिन्न हैं?

विक्षानातमा सहदेवेश्च सर्वैः प्राणाभृतानि संप्रतिप्रेति यत्र । तदत्तरं वदयते यस्तु सोम्य स सर्वकः सर्वमवाविवेशित ॥ (प्रश्तोपनिषद् प्र०४ मं० ११)

श्रथं — तात्पर्य — "ऐ से म्य ! जिसने इस ज्ञानस्यस्प, श्रद्धय स्वरूप की पहचाना कि जो समस्त इंद्रियों की, जीवन की श्रोर परमां श्रुशें की चट्टान है, वह सब कुछ जान गया, वह सब में धूँस गया।" The onething needful (एक श्रावश्यक वस्तु) यही है —

इक्को ख्रलिफ़ तेरे द्रकार।
वहुता इल्प ख्रज़ाज़ील पिंद्या,
कुगा आंक्षा उसदा सिंद्या।
उम्मी जा ख्ररणां ते चिंद्या,
पूरां दे पूर लँघाए सो पार॥
इल्मो यस करीं थ्रो यार।
इक्को ख्रलिफ़ तेरे द्रकार॥

श्रव श्रपने जीव (परिच्छिन) कहलाने का कारण सुनोः-एक राजा जी के पुत्र की ( साधारण वालकों के श्रनुसार) एक छोटी सी चितरीली थाली के साथ प्रीति होगई। जब उसके लिये खाने को कोई वस्तु लाई जाती,तो वहे हठ और श्रायह के साथ कहता कि "मेरी थाली में लाशो, तव खाऊंगा" यिद किसी वहे थाल में भोजन परोस कर लाते, तो पैरों से दूर ठुकरा देता, श्रद्धियलपन दिखाता,श्रोर चिल्लाकर उराता। श्रव कोई पृष्ठे "भैया, सोने चांदी के थाल, कटोरे श्रादि वहुतायत से यहां मौजूद हैं, क्या उनका स्वामी कोई श्रीर है ?" मगर वच्चा किसकी खुनता है श्रपना ही हट पाले जाता है। टीक इसी तरह से ऐ सच्चे राजकुमार (बात्य)! तुम श्रनंत सम्पत्ति चाले हो, मगर जो छुछ इस "छोटी सी चित्र-रीली थाली" श्रर्थात् बुद्धि (intellect) में घरा हुश्रा तुम्हारे सामने उपस्थित हो, उसे स्वीकार करेत हो, उसे श्रपना समभते हो, श्रेप सब संपत्ति (स्वत्व) को जवाब देते हो, लात मारते हो। यदि चताया जाय कि यह सब श्रगणित श्रीर श्रपरिमित जायदाद नुम्हारी ही है,श्रपने तई क्रेदी न बनाश्रो, तो उल्टा-चुरा मानते हो।

जो कुछ तुम्हारी बुद्धि श्रोर इंट्रियों द्वारा स्पष्टक होता है, केवल उसे ही स्वीकार करना श्रोर शेप सब करत्तों से इन-कार करना (श्रर्थात् केवल बुद्धि श्रोर इंद्रियों के साथ ही

<sup>&</sup>quot;कर्म और चेष्टाएँ दो प्रकार की हुआ करती हैं—एक स्वाभाविक दूसरे संकित्यत। स्वाभाविक (अविज्ञात) तो वह हैं जिनके होते समय दुद्धि को खबर न हो, जिसे रक्त संचालन इवास-प्रश्वास, अभिवृद्धि आदि। संकित्यत (चिज्ञात) वह हैं जिनके होने के छिये दुद्धि का संबंध होना आवश्यक है, जैसे भोजन, पान, गमन, संभापण, लेखन, पठन, आदि। जब किसी से पूछा जाता है कि तू ने आज क्या काम किया? तो जो कर्म संकल्प द्वारा हुए होते हैं, उनका नाम ले लेता है, बहुसंख्यक स्वाभाविक चेष्टाओं का नाम तक नहीं लेता, मानो वे उसके द्वारा होते ही नहीं हैं।

अपने की अमेद-identify-करना ),यही तुमकी जीव (पिर्िक्ट्रिन ) बनाता है। ज़रा विचारों तो सही, तुम्हें इस आतम् हत्या करने का क्या अधिकार हैं? एक तंग मुखवाली कुणी में भुने हुए चने पड़े थे और यह कुणी भूमि में गड़ी थी। बंदर ने आकर चनों के लिये कुणी में हाथ डाला और मुठी भर ली। चनों की भरी हुई मुठी मोटी और भारी हो गई, और कुणी का मुँह तंग था, इस कारण हाथ बाहर न निकाल सका। बहुत कुछ यत्न किया, एक न चली, वहीं कैद हो गया। चिल्लाता था, हल्ला मचाता था, किंतु मुठी के चने नहीं छोड़ता था, हाथ नहीं खाली करता था जिससे स्वतंत्रता आपत हो।

अव वताओं, ऐसे का क्या उपाय ? मेरे प्राणिय ! तुम्हें के हैं के द करनेवाला नहीं, तुम्हों लिथे वंघ कहाँ ? तुमने तो उस हजुमान के नातेदार की तरह इंद्रिय और वुद्धि को इस वेग से (श्रहंकार रूपी) मुटी में लिया है कि वंदी हो गये हो, परिन्छन हो गए हो, जीव कहलाते हो। क्या ही सच कहा है इमर्सन ने कि-Every man is god playing the fool= प्रत्येक मनुष्य वास्तव में तो इंश्वर है, किंतु मूर्खताएं करता है।

मरज़ी चेतन की जभी भाख मारन की होय; सुगतृष्णा के नीर में वह चलियो विन तोय।

खोलो मुद्दी। मन श्रीर बुद्धि हप कुसंग को छोड़ों। केवल एक शरीर में, एक मस्तिष्क में, एक बुद्धि में श्रपने श्रापको बद्ध क्यों मानते हो? तुम मुद्दी तो खोलों, सबके "यार पक्के हो"। "खुरी मारने श्रीर तलवार मारने" पर भी तुम्हारी यारी समस्त सृष्टि से नहीं छुट सकती। मुद्दी खोलों, श्रीथ दूर करों, समस्त प्रकृति को श्रपनी दुलहिन बनालों। दिया श्रपनी खुदी को जो हमने मिटा । वह जो पदी साधीच में था न रहा। रहे पदें में श्रव न वह पदी निशीं । कोई दूसरा उसके सिवा न रहा॥

श्राँ कस कि खाके-मारा गिलकदों खाना साकत। खुद दरमियां दरामदो-मा रा वहाना साख्त॥

श्रयं — जिसने हमारी मिट्टी का कीचड़ यनाकर श्रपना घर बनाया, वह स्वयं तो बीच में पड़ा श्रोर हमारा वहाना बना दिया (तात्पर्य यह कि करने – कराने वाला सब वह है, किंतु हमकी मुक्त में उसका भागी ठहराता है)।

> भिधते हृदय प्रन्थि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। द्यीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥ (मुंडको० श्र० २ खं २ मं० ८)

श्चर्य-उस परम पुरुष के देख लेने पर मनकी समस्त गुरिथयां दल हो जाती हैं, श्रोर समस्त कर्म (फल देने वाले कर्म) नाश हो जाते हैं।

शानाग्नि में श्रपने मन-इंद्रियों की श्राहुति चनाकर डाल दो, उस श्रात्मेदच के लिये सोतों, जागतों ( द्विपाद, चतुष्पाद) का केवल एक ही शासक है।

हैत भाव का रुदन विलाप करनेवाली बुद्धि का विलदान चढ़ाओं उस अहैत स्वरूप के आगे, जो समस्त इंद्रियों, जीवन और शक्ति की चट्टान ( पराकाष्टा ) है।

परिन्छिन्न यनानेवाली बुद्धि को लय कर दो उस हिरएय-गर्भ में, श्राकाश श्रोर धरती कांपते हुए जिसकी श्रोर देखते हैं श्रोर जिसमें उदित हुश्रा सूर्य प्रकाशमान है। ज़रा भीतर की थ्रोर मुँह मोड़कर देखें। तुम ही हो वह जिसका तेज हिमाचल पर्वत प्रकट करते हैं, जिसकी महिमा नील नम (या सागर) जतलाता है।

यस्य में हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रं रस्यां सहाहु। ( ऋग्वेद मं० १० )

श्रर्थ - वर्फ़ से लदे हुए पर्वत् श्रर्थात् हिमाचल पर्वत जिसकी महत्ता को जतलाते हें श्रीर जिसकी महिमा को समुद्र प्रकट करता है (वह महान तृ है)।

सार्हे लोक पुकार दे, कर कर लेंबे हाथ । तृ परमातम देव है, तृ तिरलोकीनाथ ॥

गर्चे खाकी दरीं जज़ीरा-प-खाक। लेक साक्षी तर श्रज़ जुलाल नुई॥ विगुज़र ज़ि ख़्वेश दर ख़ुद श्रा यकवार। ता वदानी कि ज्विल श्रजलाल नुई॥

श्रर्थ - यद्यपि त् इस मृश्मयी भूमि में मिट्टी का पुतला है, किंतु वृँद वृँद से टपके हुए पानी से भी श्राधिक स्वच्छ तू ही है। श्रपने से (श्रहंकार से) श्रागे वढ़ श्रोर एक वेर श्रपने श्राप में श्रा (श्रर्थात् श्रात्मानुभव कर) जिससे त् जान ले कि महान (ईश्वर) तू ही है।

जिज्ञासु—वस भगवन् , वसः श्रव सुनाते किसको हो ? सुननेवाले होश तो श्राप ने रहने नहीं दिए ।

दिल गुम्त मरा इल्म लुइनी हवस श्रस्त। तालीमे-कुन श्रगर तुरा दस्तर्स श्रस्त॥ गुम्तम कि श्रालिफ़, गुम्त, दिगर, गुम्तम हेच। दरसाना श्रगर कस श्रस्त, यक हर्फ़ वस श्रस्त॥ श्रथं—दिल ने कहा कि मुक्तको रिद्धि सिद्धि की विद्या की चाह है, यदि तुक्तको इसमें योग्यता प्राप्त हो तो मुक्तको शिक्ता दे। मैंने कहा कि "श्रलिफ़"। उसने पूछा कि श्रौर श्रागे भी कुछ ? मैंने कहा कि कुछ नहीं। दिल के घर में श्रगर कोई स्थान रखने को है तो चहां एक श्रचर ( !=श्राकार) काफी है।

प्रजापित के उपदेश को इंद्र वत्तीस-वत्तीस वर्ष तक विचा-रता रहता था, श्रापके इस "।" (श्रलिफ़) रूपी उपदेश को हम पूरे वत्तीस दिन तक एकांत में प्रतिदिन विचारेंगे, फिर श्रीर सुनने को उपस्थित हो जायँगे।

## ( जिज़ासु प्रेम से चरण झूता है )

ज्ञानी—तारायण ! यह फ्या ? यह फ्या ? अभी से उस सारे उपदेश को भृत गए। ईएवर के लिये हमें शरीर रूप न समभो, और न अपने आपको इस शरीर में बद्ध मानो । अच्छे जिज्ञासु हो कि आते ही हमें परिच्छिन्न बनाने लेगे। प्यारे ! हम तो तेरे भीतर विद्यमान हैं, तेरे शरीर में प्रकाश-मान हैं, तेरे घर में पाहुने (मेहमान) हैं, वहीं हमसे अति प्रेम के साथ आलिंगन ही नहीं बरन एकता लाभ करो। ऐ मेरे आण् ! अर में मेहमान छोड़ कर बाजार में फिरते रहना उसका अपमान करना है।

तालिय ! मकुन तौहींने मन दर खाना श्रत <u>राम</u> श्रस्त वीं । स्ताप्ती श्रज़ मन चरा ? दर कल्वे-तो पैदास्तम ॥

श्रथं — ऐ जिज्ञासु ! मेरा श्रपमान मत कर। तेरे घर में राम रहता है, वहां देख। ऐ प्यारे! तू मेरे से मुख क्यों फेरता है, में तो तेरे दिल में हर समय विद्यमान हूँ। अपने शरीर और नाम, बुद्धि और देखेन मात्र के पर्दों की उठाकर देखें। उसी दम राम से मिलाप होगा।

> ंयार श्रसांडे ने श्रंगिया सुलाया। श्रसाँ खोल तनी गल ला लिया। श्रसाँ घुट जानी गल लाय लिया॥

श्रापे रसिया, श्राप रस,श्रापे रावन हार । श्रापे ही गल चोलड़ा प्यारे, श्रापे सज पथार ॥ श्रापे माछी मछली प्यारे, श्रापे पानी जाल । श्रापे जाल मनक्कड़ा प्यारे ! श्रापे सव दा काल ॥ चार कोट चौंदह भुवन, सर्व व्यापक <u>राम</u> । नानक ऊन न देखिए पूरन ताके काम ॥

श्रालिफ़ श्रोही हैं श्रोही सुरूप सोहना. सही सच विचार खाँ श्रोही हैं तूँ। जिन्हूँ वेद श्रभेद पुकारदे नी. होया चाम चमकड़ी चृही हैं तूँ। तूं ही विष्णु विरंच सुरेश होया, कहाँ काक तोता कहीं कुही हैं तूँ। हैं तू ही, हैं तू ही, गोपाल सिंहा, कल तृही हैं, तृही हैं, तृही हैं तूँ॥

> عَّةٍ!! عَبِّةٍ!!! عَمْ!!! عَبِّةً!!!

## राम

(यह स्वामी राम का तीसरा छेख है जो पूर्वोक्त उर्दू मासिक पत्र "रिसाला अलिफ" में सन् १९०० में प्रकाशित हुआ या, आर जिस को छिसते २ स्वामी जी बनो में सहित परिवार पधार गये।)

र्थाराः प्रत्यास्माँ एलोकादमृता भवंति । (साम० केनो० मं० ३) अर्थ-झानवान् पुरुप इस संसार से मुख मोड़कर अमृत-पद लाम करते हैं।

> प्रेम सुराही सो पिथे जो सीस दानिणा देत। लोभी सीस न दे सके नाम प्रेम का लेत॥ ता शाना सिफ़क्ष सर न नहीं दर तहे-अर्री। हरगिज च सरे-जुल्फे-निगारे नरसी॥१॥ ता सुमी सिफ़त सुदा न गरदी तहे-संग। हर्गिज व सफ़ा चश्म-निगारे नरसी॥ २॥ ता हम चो दुरें सुक्ता न गरदी वातार। हर्गिज़ व बना गोशे-निगारे नरसी ॥ ३ ॥ ता गुल शुदा चवरीदा न गरदी श्रज़ शाख। हरगिज़ व ग़ले-ह़स्ते-निगारे नरसी ॥ ४ ॥ ता खाके तूरा कुज़ा न साज़ंद कुलालां। हरागज च लवे-लाले-निगारे नरसी॥ ४॥ ता हम चो क़लम सर न नहीं दर तहे-कारद। हरगिज़ व सर श्रंगुश्ते-निगारे नरसी ॥ ६॥ ता हम चो हिना सुदा न गरदी तहे-संग। हरगिज़ व कफ़े-पाप-निगारे नरसी ॥ ७ ॥

- श्रर्थ-(१) जब तक कंधी की तरह त् श्रारे के नीचे शिर न रक्खेगा, तब तक श्रपने प्योर के केशपाश तक न पहुंच संकेगा।
- (२) जब तक कि त् ( अर्थात् तेरा व्यक्ति गत अहंकार ) सुरमे की तरह (ज्ञान रूपी) पत्थर के नीचे घिस नहीं जायगा, तब तक त् अपने प्योर की आँख तक भी नहीं पहुँच सेकगा।
- (३) जब तक कि मोती की तरह तू तार से न छेदा जायगा,तवतक अपने प्योर के कान तक भी नहीं पहुँच सकेगा।
- (४) जब तक कि त् फ़ुल होकर टही से नहीं काटा जायगा, तब तक त् अपने प्यारे की सुंदरता रूपी सुमन तक नहीं पहुँच सकेगा।
- (४) ज़ब तक कि प्रेम-मद्यविकेता रूपी कुम्भार कोग तेरी मिट्टी को पानपात्र न बनालें, तब तक त् अपने प्यारे के लालबत् अधरों तक भी नहीं पहुँच स्रोकगा।
- (६) जब तक लेखनी की भाँति तृ चाकू के नीचे शिर नहीं रक्खेगा, तब तक तृ श्रपने प्योर की श्रॅगुलियों के · सिरों तक (श्रर्थात् पोरों तक) नहीं पहुँच सकेगा।
  - (७) जब तक कि मेंहदी की तरह तू पत्थर के नींच न पीसा जायगा, तब तक तू अपने प्योर के पानों के तलके तक नहीं पहुँच सकेगा।

खाक दर चश्मे कि श्रोन शिनाक़्त हुस्ते-क़्वेश रा । सुरदा श्राँ दिल के। वला गरदां नशुद दरवेश रा ॥

श्रथ-उस श्राँख में धृति पड़े कि जिसने श्रपने सौंदर्य को नहीं पहचाना, श्रौर वह दिल मुदी है जो साधु (त्यागी) पर न्यौड़ावर होने वाला न हो। इश्क करन तलवार दी धार कणन।
नहीं कम एह भुक्तिसयाँ नंगियां दा॥
एथे थाँ नहीं श्रद्यंगियाँ दा।
एह ता यस्म है सिराँ थीं लंधियाँ दा॥

श्रज़ खुदी बेज़ार गश्तन दोस्त रा ज़ुस्तन ज़ जाँ। तर्के-इरमाँ कर्रनो व द्दें-इश्कश साकतन॥ पे पिसर इश्क श्रस्त जानत खेशतन रा इश्क दाँ। दें चुनी बाशद व मानी खेश रा व शिनाकतन॥

अर्थ-दे घेटा ! तेरा प्राण तो स्पर्य प्रेम है, इसलिए तू अपने श्राप को प्रेम स्वरूप समका अपने (वैयक्तिक) श्रहंकार से विरत होना, प्यार को मन-प्राण से हुँढना, (प्यार के मिलने में जो दुःख मिलं उनकी) चिकित्सा का त्याग करना, श्रीर अपने प्यार के प्रेम के साथ श्रमुक्लता करना, यह चाते हैं जिनसे श्रपना स्वरूप पहचाना जाता है (श्रथवा श्रपने श्राप को पहचानने के ये श्रथहें)।

Whosoever shall save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall save it,

श्रर्थ- जो कोई भी श्रपना जीवन (प्राण) वचाएगा,वह उसे खोएगा; श्रीर जो कोई उसे खोवगा, वह उसको वचायगा। तात्पर्य यह कि श्रपने प्राण को भगवान् या सर्वसाधारण की सेवा में निछावर करने से श्रमर जीवन प्राप्त होता है; श्रीर यदि वह स्वार्थपरता से दूसरों की सेवा में श्रपने जीवन का उपयोग नहीं करता, वरन समस्त श्रायु पेट-पालू की भाँति केवल पेट के धंधों में व्यतीत करता है, वह वस्तुतः श्रपने श्रापको हर प्रकार से नाश करता है, न इस संसार में उसे सुख और मानवी जीवन प्राप्त होता है, श्रीर न परलोक में। प्राण् दे,प्राण्-प्योर से मिल। सर त्याग,सरदार वन। सूली पर चढ़,मंसूर (विजेता) वन। श्रपने दीप्यवान मुखसे श्रावरण उठा, चंद्र श्रोर सूर्य को छिपा।-

ं कुमरियाँ श्राशिक हैं तेरी सरो वंदा है तेरा। बुलबुल तुभ पर फ़िदा हैं, गुल तेरा दीवानाहै॥ खुदी (श्रहंकार) छोड़, खुदा (ईश्वर) हो।

आपित-वृँद भी कभी नदी हो सकती हैं श्रेश क्योंकर पूर्ण बन सकता है ? हम ईश्वर कभी नहीं हो सकते।

उत्तर-प्रथम तो तुम श्रपने श्रापको श्रीर का श्रीर मान रहे हो। श्रात्महत्या कर रहे हो,श्रौर दूसरे ईश्वरं को कुछ का कुछ जान रहे हो। उसे परिच्छिन यना रहे हो,फलंक लगा रहे हो। ऐसी दशा में सच्चाई श्राप पर कभी प्रकट नहीं हो सकती । श्रत्वत "मंं" (त्वम्) का लचार्थ जानी श्रीर ईश्वर (तत्) के स्वरूप की पहचानी, तो श्रभी श्रानंद का वह माधुर्य प्राप्त हो कि चूँ श्रीर चरा के श्रीष्ट मिल जायँ। "में अमुक डिगरी पाया हुआ, अमुक जाति अमुक दृति, श्रमुक स्थान,-निवासीः इत्यादि" तुम नहीं हो, इसका नाम घेदांतवालों ने 'श्रहंकार' रक्खा है। यह श्रहंकार तुम नहीं हो । यह 'श्रहंकार' श्रात्मा नहीं है, यह 'श्रहंकार' ईश्वर नहीं है। जय ज्ञानवान से यह वाक्य सुनाई देता है "में ब्रह्म हूँ" (मन खुदायेम). तो न 'में' से उसका तात्पर्य ष्राहंकार होता है, श्रौर न ब्रह्म से तात्पर्य गुणांवाला परिमित इंश्वर (personal god) होता है। इस वाक्य के तत्त्वार्थ की न समभ कर साधारण मनुष्य इस प्रेमानंद को श्रपनी नासमभी से आकस्मिक विपत्ति समक्ष येठता है। श्रहंकार (व्यक्तित्व) तेरा स्वरूप नहीं है । इस श्रहंकार को वेदांत निकालना चाहता है। श्रहंकार का श्रभाव करवाता है।

किसी राजा के पास एक कवि कविता करके लाया, जिसका शारंभ इस प्रकार था-

"ते ताजे-दालत वर सरत श्रज़ इन्तिदा ता इंतिहा।"

श्रर्थ-हे राजन् ! सन्मी का मुकुट तेरे शीश पर आदि से श्रंत तक ( सदेव ) मुशोभित रहे।

राजा साह्य फार्सा-भाषा से अनिमग्न थे, किंतु नियमाजुसार अपनी शज़ता अकट करना न चाहते थे। किंवता
निस्तंदेर वर्षी उत्तमशी। राजा साह्य ने गुणुश्राहकता दिखाने
के लिय उस किंव को पारितोषिक पुरस्कार द्वारा धन-संपन्न
कर देने की श्राम्मा प्रदान की। इसपर द्राया के किंव को
यदी हंगी हुई। राजा साह्य के सम्मुख उस नवागत किंव से
कहा कि श्रपनी/किंवता के पदा की ज़रा तक्षतीय कींजिए।
नवागत किंव तक्षतीय करने लगा—

"प् ताजे-दौ "···मुस्तफ़ालन, ·· " लत वर सरत "··· मुस्तफ़ालन ··ः श्रादि ।

वेचारा कि "लत वर सरत" कह ही रहा था कि द्रश्वार के किय ने उसकी जुवान रोक ली कि श्रेर नीच ! हमारे महाराज को "लत वर सरत" (श्रर्थात् "लात तेरे शिर पर") पेसा श्रापमान का वाक्य वोल रहा है ! वस चुप रह। राजा साहव भी कोध से भर गए, श्रोर श्रोठ दांतों में काटकर वोले—"एं! यह वात है ?" वह गरीव हक्का वक्का रह गया कि लेने के देने पड़ गए, इत्यादि। ठीक इसी तरह श्रो राज-राजेश्वर मनुष्य ! वेद भगवान (किव ) तेरी प्रशंसा के गीत यह कहकर लाया है—"श्रयं श्रात्मा ब्रह्म"=यह श्रात्मा ब्रह्म है- "तत् त्वमसि"=वह त् है-श्रादि । त् श्रपने श्रहंकार से उस पवित्रवाक्य कामत विगाड़।

"दाम तज़वीर मकुन चूँ दिगरां कुरश्राँ रा" श्रर्थात् श्रेंग्रें की भाँति कुरान को छल कपट का फंदा ( जाल ) मत बना। इस कविता को रद्द करने से न वेदभगवान् का श्रपमान कर, श्रीर न श्रपने शिर पर लात खा।

उपरोक्त दर्धात इस प्रकार भी सुनने में श्राया है कि नवागत कि तकतीय करते समय जब वोला " ऐ ताजे -हों. मुस्तफ़ालन", तब दरवारी किव बड़ी तिंदणता से चिल्लाया— "श्रागे भी तो कहो। श्रागे ! श्रागे !!, नवागत किव श्रपने राजु के दुए संकल्प को समभ गया श्रोर तत्काल दरवारी किव की श्रोर मुख करके ज़ोर से वोला—"लत वर सरत— मुस्तफ़ालन", जिसके श्रथं यह है कि " ऐ छिन्द्रान्वेपी! तुसको फरकार है।"

प्यार ! तेरे मृढ़ स्तुति कर्ता आहंकार की वेदभगवान् निंदा करता है—

प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः।
श्रहंकार विमृहातमा कर्ताहमिति मन्यते ॥ गीता ३ २७
श्रर्थ - माया के गुण करत हैं, सभी करम यह जान।
श्रहंकार श्रातम विमृह, लेत श्रापन को मान॥
ज हक वेखवर गाफ़िल श्रज़ क्वेशतन।
शिनासद कि हर कार श्रायद ज़ मन॥
गिरफ्तारे-जहलस्त खन्तश रसासत।
वर श्रहवाले-श्रो हैंक खुईन रवासत॥

श्रथं - ईश्वर से श्रपरिचित श्रौर श्रात्मिधस्मृत मनुष्य यह समभता है कि जो कुछ काम होता है, वह मेरे से होता है: वह मृदता में फँसा हुश्रा है श्रीर उस का खव्त (पागलपन) उन्नीत पर है. उसकी ऐसी दशा पर शोक करना चाहिए।

"One

By egoism demented, thinks oneself The doer of those acts which are performed Throughout by nature's qualities."

श्चर्य-श्रहंकार श्रोर घमंड के प्रमाद से उन्मत्त पुरुष (श्चर्यात् श्रजानी श्रोर स्वार्था मनुष्य) जो काम कि उसके स्वभाव से श्रपने श्राप होते हैं वह (श्वद्यान के कारण) उनका कर्ता श्रपने श्राप को मानता है।

श्रहंकार को श्रपने संग में मत रख, श्रहंकार का श्रमाव कर। श्रहंकार के कारण न स्वयं छोटा वन श्रीर न ईश्वर को परिच्छित्न (finite) सममकर श्रपने से भिन्न वना। बंदी भारी भूल संसार में यह फैली हुई है कि श्रात्मा (श्रपना श्राप-sell) जो विचार श्रीर बुद्धि से परे है, उसको जात पदार्थों के समुदाय में लाया चाहते हैं, वह निर्गुण है, उसको गुणवाला किया चाहते हैं।

जैसे स्र्यं सं समस्त पशु पत्ती श्रोर मनुष्यादि श्रतिपालित होते हैं; श्राँख देखती है स्र्यं की रूपा से, हाथ काम करते हैं स्र्यं से चेतनता (Energy) लेकर, भूमि स्थिर है तो स्र्यं के कारण, समस्त कामधंधे का कम स्र्यं की सहायता से चलता है, लोगों के लिये श्रहार स्र्यं की रूपा से उत्पन्न होता है, चंद्रमा की चंद्रिका वस्तुतः स्र्यं ही का श्रकाश हाती है, तेल प्रकाश को सूर्य ही से प्राप्त करता है, श्रीर ईंधन ताप की सूर्य ही से पाकर श्राता है। संसार में भला बुरा जो होता है, सूर्य ही की करतूत होती है।

श्रादित्येनैव ज्योतिपाऽस्ते पर्ययते कर्म कुरुते विपर्यतीति।

श्रर्थ — "सूर्य के प्रकाश से मनुष्य चैठता है, चलता-फिरता है, काम काज करता है श्रोर घर लौट श्राता है।" किसी श्रच्छे या बुरे काम को करते समय प्रत्येक श्रंग श्रोर श्रवयव की गति का कारण सूर्य ही होता है, किंतु कभी न देखा या सुना कि किसी न्यायालय (कचंहरी) में सूर्य की प्रति चादी स्थिर करके नालिश दायर हुई हो।

पे प्रकाश के स्रोत ! तुमने यह क्या श्रंधेर मचा रक्खा है कि प्रत्येक वात के करने कराने वाले भी हो श्रोर श्रमुत्तर-दायी भी वनते हो ! श्रो सूर्य ! श्राप ही तो श्रपराधी हो श्रोर श्राप ही सव काम धंधों के देखने वाले सान्ती वन वैठते हो । कहां तक चकमे दोगे । श्राज महान मनुष्य के न्यायालय में वयान दो—

खाके-पस्ती से श्रगर दामन तिरा हमदम नहीं। यह बढ़ाई का निशाँ पे नय्यरे-श्राज़म नहीं॥ श्रपनी हस्ती से कभी त् श्रगर महरम नहीं। हमदम यक ज़र्रप खाके-दरे-श्रादम नहीं॥ त् सदा मिन्नत पिज़ीरे खुबहो फ़रदा ही रहा। नुरे मसजूरे-मलक ज़ेबे-तमाशा ही रहा॥

सूर्य के इजहार—(श्रम प्रतिज्ञा के साथ) पे शासकों के शासक मनुष्य ! सब कुछ मुक्तसे प्रकट होना भी है और में किसी कार्य का कर्ता भी नहीं होता। पर आप ज़र्रा अपने

गिरेवात में मुँह डाल कर तो देखिए, मेरे कुल श्रौर उद्भव-स्थिति का तो पता लगाइए। में तो केवल श्रापका द्योतक हूँ, श्रापकी छाया हूँ। जो कुछ श्राप वस्तुतः हो, में उसका प्रतिविम्य हूँ। मेरी क्या मजाल कि श्रापके श्रातमा को श्रौर का श्रौर वर्णन कर सकूँ। उल्टा मुभे श्रपराधी उहराते हो। क्या खुब—

जाहु वह जो सर पर चढ़के वोले।

पाठक ! श्रव ज़रा विचार करो श्रौर देखो कि श्रापका श्रात्मा बुद्धि या श्रहंकार नहीं है, श्रौर न वह कभी कहता है कि "मेंने श्रमुक काम किया, मेंने यह वनाया, वह वनाया, कैसे-कैसे श्रानंद उटाए, क्या क्या न कर दिखलाया, इत्यादि"। श्रात्मा ऐसा श्रोछा नहीं कि उस पर यह पद्य लागू हो सके—

इतना भी चाहिए. होसला फ़ब्वारा सां न तंग । चुल्ल् ही भर जो पानी में गज़ भर उछल पड़े ॥

श्रातमा तो सूर्य के समान है। उससे भिन्न भी कुछ नहीं, श्रोर वह कर्ता भोक्षा भी नहीं। श्रास्तित्व के विशाल मंदिर में श्रातमा से सत्ता पाकर पाँचों प्राणों (प्राण श्रपान व्यान उदान समान) से श्रपना-श्रपना काम होता है।

यः प्राणेन प्राणिति स त श्रातमा सर्वान्तरः।

योऽपाननापानीति स त श्रातमा सर्वान्तरः। यो ज्यानेन ज्यानीति स त श्रातमा सर्वान्तरः। यो उदानेनोदानिति स त श्रातमा सर्वान्तरः। एप त श्रातमा सर्वान्तरः।

( बृहदारएयकोपनिषद ३—४-१)

अर्थ-वह जो प्राणवायु के द्वारा श्वास लेता है, तेरा

श्रातमा है, सब में रहने वाला; वह जो श्रयान वायु के साथ नींचे को जाता है, तेरा श्रात्मा है, सब में रहने वाला; वह जो व्यान से प्रत्येक स्थान पर पहुंचना है, तेरा श्रात्मा है, सब में रहने वालाः वह जो उदान से ऊपर को चढ़ता है, तेरा श्रात्मा है, सब में रहने वाला; यह तेरा श्रात्मा सब में रहने वाला है।

श्रात्मा के प्रकाश में सब इंद्रिय रहते सहते हैं। मस्तिप्क रूपी हारमोनियम (वाजा) से बुद्धि श्रौर श्रहंकार रूपी स्वर श्रातमा के कारण से निकलते हैं, किंतु यह श्रातमदेव इस खयाल से भिन्न और परे है कि "में करता हूँ"। श्रात्म कमी नहीं कहता कि "मैं ने ख़ुन बनाया, मैं ने हड़ियाँ श्रौर पट्टे तैयार किए, में ने वाल वढ़ाए,श्रादि"।सबकुछ होता भी उसी से हैं श्रौर वह श्राप करने का नाम भी नहीं लेता। करने कराने की विवेचना (Consciousness) से परे है ग्रातमा 1 विवेचना और युद्धि (Consciousness) ता उसका एक खिल है। जहाँ सैकड़ों काम उसकी सत्ता से ऋपने आप हो रहे हैं:-जैसे श्वास-प्रश्वास, एक-संचलन, लाल (शृक) उत्पादन, श्रन्न पाचन श्रादि । वहां मस्तिष्क का साच-विचार भी उसी के प्रकाश के कारण देखने में आता है। बुद्ध (intellect) एक (tongs) चिमटे की तरह है, जो संसार के सब पदार्थों को पकड़ सकता है, किंतु इस चिमटे में यह सामर्थ्य नहीं कि उन श्रॅंगुलियां की पकड़ सके जिनके वश में खुद है, और जिनके वश में त्राकर वस्तुत्रों पर अधिकार पाता है। दूसरे शब्दों में,बुद्धि ( Consciousness-विवेचना ) श्रनुभव में श्रानेवाली वस्तुओं पर यद्यपि ऋधिकार प्राप्त कर सकती हैं, किंतु श्रात्मा को नहीं पकड़ सकती,क्योंकि श्रात्मा उन श्रॅगु-लियों की तरह है जिन्होंने चिमटे को वश में कर लिया है —

न्योमनीसे तिष्ठन्मनसो उन्तरः, यं मनो न चेद्र, यस्य मनः शरीरं। यो मनो उन्तरी यमयित एप त श्रात्मा उन्तर्याम्यसृतः॥ ( वृ० उ० श्र० ३ व्रा० ७ मं० २० )

अर्थ - यह जो मन (बुद्धि - श्रहंकार) में रहता है. मन से श्रंतर (पृथक) है,जिसको मन नहीं जानता, मन जिस के लिये शरीर ( वा यस्त्र की भाति ) है,जो भीनर से मन को चलाता है, यह तरा श्रान्मा श्रंतर्यामी, श्रमृत है।

खिरद रा देशि में गुक्तम कि पे श्रक्षसीरे-दानाई। एमत वेमाज़ हुशियारी हमत वेदीदा बीनाई॥ चे गोई दर वजुद श्रॉं कीस्त की शायस्तगी दारद। कि तो वा श्रावक्ष-चेत्र लोके-पाए-श्रोखाई॥

श्रर्थ—कल रात में बुद्धि से कहता था कि ऐ समक्ष की रसायन ! तेरा चातुर्य विना मस्तिष्क के है, श्रीर तेरा समस्त दर्शन विना श्राँखों के है। त् वतला कि इस शरीर में वह कीन है जो एसी योग्यता रखता है कि तृ श्रपने मुखमंडल की कांनि पर उसके पैरों की धृलि मलती है (या घिसती है)?

श्रीपिति—संसार मं तो दो ही प्रकार की वस्तुपं होती हैं — जड़ ( बुद्धि-रहित, Unconscious ) श्रीर चेतन ( बुद्धि- संपन्न, Conscious)। श्रापके कथन से यह सिद्ध होता है कि श्रात्मा चेतन नहीं है, क्योंकि श्राप कहते हैं कि श्रात्मा से कोई काम होते समय श्रात्मा में यह विचार नहीं होता कि "में कर रहा हूं", श्रतः इस हेतु कि श्रात्मा 'चेतन' नहीं हैं। तो चह श्रापके तर्क शास्त्र की दृष्टि से 'जड़' श्रवश्य है।

वड़े श्राप्त्वर्य का स्थान है कि श्रापका वेदांत श्रात्मा की

ज़ड़ मानता है। ऐसा ज़ड़ श्रातमा भला चितन दुद्धि को शक्ति देने की क्या सामर्थ्य रख सकता है?

उत्तर-हाँ, संसार में तो दो ही प्रकार के पदार्थ होते हैं --जड़ श्रोर चेतन, किंतु श्रातमा संसार की वस्तु नहीं है। यह माल इंद्रियों के गली कुचों में नहीं विकता।

होश भी जिस पर फड़क जाएं वह खेंदा थ्रोर है। पाप-ज़ाहिर रें। हमेशा रोह-ज़ाहिर मेरवद। कृतश्चारोह-वातनी हा कोर-पाप दीगर थ्रस्त॥

श्रर्थ — प्रत्यन्न रीति पर चलेनेवाला पग (श्रर्थात् वह पग जो सदैव केवल दिखलांच श्रर्थात् श्रसत्य मार्ग या धर्म पर चलता है) सदेव दिखलांच के मार्ग पर चलता है, किंनु सच्चे रास्ते पर चलना किसी श्रोर पग का काम है।

श्रापंक श्रधों में जर श्रोर चेतन को लिया जाय, तो श्रात्मा न जड़ है न चेतन, वह वर्णन में श्रा ही नहीं सफता। जेव तक तुम जड़ श्रोर चेतन की बुद्धि रखते हो, श्रात्मा का साचात्कार नहीं हो सकता। जब श्रात्मसाचात्कार होगा,जड़ चतन की बुद्धि उठ जायगी। यह तो वताश्रो, श्रात्मा सोच तो क्या सोच। सोचन के व्यवहार में किसी श्रन्य वस्तु का श्रान होना श्रावश्यक है। श्रात्मा से मिन्न कोई वस्तु ही नहीं, तो पहचान के क्या श्रर्थ ? श्रोर से बना कैसा?

जब में भी यह (श्रात्मा), यह भी वह (श्रात्मा), यह भी वह (श्रात्मा), श्रोर सब ही कुछ वह (श्रात्मा) है, तो उससे भिन्न श्रेप क्या रहा जिसके विषय में वह (श्रात्मा) सोचे। श्रात्मा में संसार कहाँ रहा? सूर्य की इतनी श्रायु हो गई, सूर्य ने श्रिथेरा कभी स्वप्न में भी नहीं देखा। दिन श्रोर रात, श्रंधरा-उजला भूमि के लिय थे। सूर्य में कभी रात पड़ी है न दिन चढ़ा है। दिवाबर ने जहाँ एिए टाली, श्रंधर ने श्रांख जुराली। प्यार ! मृथों के सूर्य श्रात्मदेव के लिय श्रातान या संसार कहाँ ? श्रात्मा को भला कैसा सोच विचार? सोच विचार तो देशकाल वस्तु श्रादि में फैंसे हुए के लिए ठीक है। जो भूत-भविष्य वर्तमान सब काल में प्रकाशमान हो, वह किस कल या परसों की चिंता करे। जो सब घरों में विद्यमान हो, वह किस लुन्त स्थान नक पहुँचने की चिंता करे? जो सर्वव्यापक हो, वह किस प्रान्तव्य पुष्प के पान का उपाय करे?

क्या सोचं क्या समके राम ? तीन काल का वाँ क्या काम ? क्या सोचं क्या समके राम ? तीन लोक नीई उपजा धाम ? नित्य तृष्त सुखसागर नाम ? क्या सोचं क्या समके राम ? जहाँ राम तहाँ काम नाँह, जहाँ काम नीहें राम ।

यत्र हि हैतिमिय भवति, तदितर इतरं पश्यित, तिदेतर इतरं जिप्रति निदेतर इतरं रसयते, तिदेतर इतरमभिवदित, तिदेतर इतरं श्रुणोति, तिदेतर इतरं मनुते, तिद्तर इतरं स्पृशित, तिदेतर इतरं विजानाति; यत्रत्वस्य सर्वमारमेवाभूत्,

तत्केन कं पश्येत्, तत्केन कं जियेत्, तत्केन कं रसयेत, तत्केन कमीमचेदत्, तत्केन कं श्रृगुयात्, तत्केन कं मन्वीत्, तत्केन कं स्पृशत् तत्केन कं विज्ञानीयात्,येनदं सर्वे विज्ञानाति, तं केन विज्ञानीयात्, .....विद्यातारमरे केन विज्ञानीयादिति। ( वृह् ० श्र० ४ ब्रा० ४ मं० १४)

· अर्थ - जहां भिन्नता दिखाई देती है, वहां एक दूसरे को ·

देखता है, वहां एक दूसरे को स्ंघता है, वहां एक दूसरे का रस लेता है, वहां एक दूसरे की चर्चा करता है, वहां एक दूसरे की चर्चा करता है, वहां एक दूसरे की चिंता करता है, वहां एक दूसरे की चिंता करता है, वहां एक दूसरे की जानता है। किंतु जहां सव कुछ एक ब्रात्मा ही ब्रात्मा हो, वहां किसको किससे देखें ? किसको किससे देखें ? किसको किससे देखें ? किसको किससे उस लेवे ? किसकी किससे चर्चा करें ? किस से किस की सुने ? किससे किसकी चिंता करें ? किस से किसको छुए ? किस से किस को जाने ? जिससे के जाने ? जिससे वे स्वयं वस्तुएँ जानी जाती हैं, उस को किस से जाने ? ......हं (प्रिये)! वह जानने वाला (ज्ञान-स्वस्प) किससे जाना जाय?

पे खुदा जोयाँ खुदा गुप्तकर्दाएद। गुप्त दर्री श्रमवाज कुलजुप कर्दाएद्॥

श्रर्थ -- ऐ खुदा के ढूंढ़ने वालो ! तुमने श्रपनी खोज से खुदा को लुप्त कर दिया है, श्रीर उन (प्रयन्न रूपी) लहरों में तुमने उस समुद्र (श्रनंत सामर्थ्य) को छुपा दिया है।

कहीं यह न समक्ष यैठना कि आतमा दीवाल की भांति जड़ (अर्थात् अज्ञान से आवृत अथवा तमसावृत) है। आत्मा तो ज्ञानस्वरूप है। श्रुति भगवती की आज्ञा सुनो—

यद्वैतन्त पश्यिति, पश्यन्ह्येतन्त पश्यिति, न हि द्रप्टुर्द्धेर् विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वाद्, न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽ न्यद्विमक्तं यत् पश्येत्॥ ( वृ० उ०४-३-२३ )

श्रर्थ—( यदि यों कहो कि ) श्रात्मा वहां ( सुपुप्ति में ) इन्द्र नहीं देखता, तो (यद्यपि नहीं देखता पर) देखता हुशा नहीं देखता है, क्योंकि द्रष्टा स्वरूप श्रात्मा में देखेने की शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि वह श्रविनाशी है।किंतु वहां केहि दूसरा है नहीं, श्रात्मा से भिन्न का नाम श्रीर चिन्ह वहां तुप्त है। श्रतः श्रात्मा देखे किसको ?

> श्रागाह नियम श्रज़ शिवहें श्तो दानम कि नज़ादस्त। दो शीज़ए-श्रज़ दृदहें –शिवहें-तो श्रदम रा॥

'श्रर्थ-में तेरी उपमा से परिचित नहीं हूं, क्योंकि में जानता हूं कि प्रकृति ने तेरा द्वाहरण उत्पन्न नहीं किया है। नास्ति की कुमारी कन्या तेरी उपमा के वंश में से है, अर्थात् तेरी उपमा 'नहीं' रूप है।

यद्वैतन्त मनुते, मन्वानो वै तन्त मनुते। न हि मन्तुर्मतेर्वि-परिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वाद्, नतु तद्द्वितीयमस्ति, ततो उन्यद् विभक्तं यन्मन्यीत ॥ ( बृह् २०-४३-२८)॥

श्रथं-श्रातमा कुछ नहीं सोचता श्रौर यद्यपि नहीं सोचता, पर सोचता हुश्रा नहीं सोचता है। श्रातमा में सोचने की शक्ति कभी नए नहीं होती, क्योंकि वह श्रविनश्वर है। किंतु वहां कोई दूसरा है नहीं, श्रातमा से भिन्न का नाम श्रौर चिन्ह लुप्त है। श्रतः श्रात्मा किसको सोचे ?"

सिलल रको द्रप्टाऽद्वैतो भवति । एप ब्रह्मलोकः प्यास्य परमा गतिरेपाऽस्य परमा संपदेषोऽस्य परमो लोक एपोऽस्य परम स्त्रानंदः । (वृ० ड० ४-३-३२)

श्रथ-श्रात्मदर्शी ज्ञानी वह श्रनुपम सिंधु हो जाता है जिसकी तरंगें श्रोर बुदबुदे श्रादि चित्र-विचित्र प्रकार के हैं। ज्ञान ही ब्रह्मलोक है। .....यही (श्रात्मज्ञान) उसकी परम गति है, यही उसकी वड़ी से वड़ी संपति (धिमृति), यही उसके लिये उच्चतम पद वा लोक है, श्रोर यही उसको परम श्रानंद है। त्रेयान्यः सदनधनात्मज प्रियादेर्यत्रेम्ना प्रियमिति मन्यते पराचः । परार्थ्यावधिष्वधीरि तैतरार्थ्यो विषयः स खतु सुखाव्धिरन्तरात्मा । (स्वराज्यसिद्धि )

श्रथं — श्रात्मा जो सब का सहारा है; धन, धाम, स्त्री, पुत्र श्रादि सब से श्रिधिक जिसकी चाह है; जिसके लिये श्रत्य बस्तुण प्रिय होती हैं; जो सब की कामनाश्रों का परिणाम है; जिसके लिये सब वस्तुण हैं; श्रीर जिसको कोई प्रयोजन नहीं है; ऐसे श्रात्मा को क्यों साचात्कार न किया जाय, ऐसे श्रात्मा का बान क्यों न प्राप्त किया जाय ?

जिज्ञासु—श्रमी कुछ पत्ले नहीं पड़ा।गड्वट सी मचगई है।

ज्ञानी—ग्रातम-साज्ञातकार कोई खाला जी (मौसीजी का घर नहीं है। यहां धेर्य ग्रौर संतोप की श्रावश्यकता है। सरकार के यहां छोटी छोटी ग्रसामियों के लिये कई वर्ष श्राशा वान रहना पड़ता है, श्रौर फिर भी नौकरी चोहे मिले चाहे न मिले; श्रनन्त ज्ञान के लिये इतना श्रधिक श्रसंतोप ! वाह के साहस मत हारा।

श्रवणायापि बहुभियों न लभ्यः श्रृग्वन्तोऽपि बहुचे यन्न-विद्युः । श्राश्चर्यो वङ्गा कुशलोऽस्य लदुधाऽऽश्चर्यो झाताः कुशलानुशिष्टः । (यजुर्वेद कठो० श्र० १ व० २ मं० ७)

े श्रर्थ-प्रायः लोग तो इस श्रात्मा की चर्चा खुनने ही नहीं पाते सुन सुनकर भी लोग समक्ष नहीं सकते। धन्य है यह हा वताने वाला, श्रौर धन्य है उसका मिलना,श्रौर धन्य है उक्की विद्या का पाने वाला,श्रौर धन्य है, उस सच्वी शिक्ता का पाने